भीड

्रेंग्य दिए क्लो जल जाना है! जाना है!

> भाग रह म सकेशी १०० यह भन्ने कथा पानों की न तकेशी उद्धारी विरहवाया, जिल्हा पारते गांच पानों है!

यह विदेह पानां का लंदन, विश्व कार्या के तपता तम, मुख्य हृदय की मूद्य के जिले! नहीं सारवा की मुख्यी के तिले! मुखीं कारवा की मुख्यी के तिले

ynot à

4.2.82

शेवका

## प्रकाशक का वक्तव्य

वृंदेलावंड में श्रोरछा राज्य प्राचीन काल से हिन्दी साहित्य श्रीर किवियों का नम्मान करना श्रा रहा है। इस क्रम को वर्तमान नरेश सवाई महेन्द्र नर वीरिनेंह जी देव ने श्रच्चुएए रक्खा है श्रीर संवत् १९६० वि० में प्रतिवर्ष किसी हिन्दी किव के सम्मानार्थ २०००) का पुरस्कार देने श्रा रहे हैं। मंवत् १९६४ में प्रतियोगिता के लिए श्राये हुए प्रन्थों में से कोई रचना पुरस्कार योग्य नहीं समभी गई श्रीर इस कारए पुरस्कार प्रवन्धकर्त्री समिति श्री वीरेन्द्र-केशव-साहित्य-पिरपद् ने इस निधि में से १०००) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग को 'देव पुरस्कार प्रथावलीं' के नाम से एक पुस्तक-माला प्रकाशित करने के लिए प्रदान किया। इस दान के लिये सम्मेलम श्रीमान् श्रोरछा-नरेश तथा पुरस्कार प्रवन्धकर्त्री समिति का कृतत्र है।

मम्मेलन की साहित्य सिमिति ने यह निश्चय किया है कि इस ग्रंथावली में त्राधुनिक काल के प्रतिनिधि किवयों के काव्य-संग्रह प्रकाशित किए जायं। इस माला की विशेषता यह होगी कि प्रत्येक किव स्वयं ग्रंपनी किवताओं का चयन करेगा और स्वयं ही ग्रंपनी किवता का दृष्टिकोण पाठकों के सामने उपस्थित करेगा। प्रत्येक मंग्रह के साथ कि की हस्तिलिपि का नम्ना और उसकी प्रतिकृति का पेंसिल स्केच भी रहेगा। इस प्रकार, त्राशा है, यह संग्रह ब्राहितीय सिद्ध होगा और समस्त हिन्दी-प्रेमी जनता को राष्ट्रभाषा की नवीन काव्य-रचना की प्रगति को समक्तने और श्रथ्ययन करने में सुविधा प्राप्त होगी।

प्रस्तुत संग्रह इस माला का प्रथम पुष्प है। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का हिन्दो के कलाकारों में प्रमुख स्थान है। उनको जितना ऋधिकार लेखनी पर है उनना ही तूलिका पर भी है। छायाबाद के गिने चुने कियों में उनको गिनती है। उनके काव्य का स्वयं व्यक्तित्व है। हमें विश्वास है कि पाठकों को इस संग्रह द्वारा कवयित्रों के काव्य का व्यक्तित्व और मर्म समसने में विशेष सहायता मिलेगी।

साहित्य-मंत्री

## अपने दृष्टिकोग्। स<u>े ——</u>

मनुष्य चाहे प्रकृति के जड़ उपादानों का संघातिवशेष माना जावे श्रीर चाहे किसा व्यानक चेनना का श्रंशभूत परन्तु किसी भी श्रवस्था में उसका जीवन इतना सरल नहीं है कि हम उनकी पूर्ण तृति के लिए गिएत के श्रकों के समान एक निश्चित सिद्धान्त दे सकें। जड़ द्रव्य से श्रन्य पशु तथा वनस्पति जगत के समान ही उसका शरीर निर्मित श्रीर विकसित होता है श्रतः प्रत्यच्च रूप से उसकी स्थिति बाह्य जगत में ही रहेगी श्रीर प्राणिशास्त्र के सामान्य नियमों से संचालित होगी। यह सत्य है कि प्रकृति में जीवन के जितने रूप देखे जाते हैं मनुष्य उनमें इतना विशिष्ट जान पड़ता है कि स्जन की स्थूल समष्टि में भी उसका निश्चित स्थान खोज लेना कठिन हो जाता है, परन्तु इस कठिनाई के मूल में तत्वतः कोई श्रन्तर न होकर विकास-क्रम में मनुष्य का श्रन्यतम श्रीर ग्रन्तिम होना ही है।

यदि सब के लिए सामान्य यह बाह्य संसार ही उसके जीवन को पूर्ण कर देता तो शेप प्राणिजगत के समान वह बहुत सी जटिल समस्याओं से बच जाता। परन्तु ऐसा हो नहीं सका। उसके शरीर में जैसा भौतिक जगत का चरम विकास है उसकी चेतना भी उसी प्रकार प्राणिजगत की चेतना का उत्कृष्टतम रूप है।

मनुष्य का निरन्तर परिष्कृत होता चलनेवाला यह मानसिक जगत वस्तुजगत के संवर्ष से प्रभावित होता है, उसके संकेतो में अपनी अभिव्यक्ति चाहता है परन्तु उसके बन्धनों को पूर्णता में स्वीकार नहीं करना चाहता। श्रतः जो कुछ प्रत्यत्त है केषल उतना ही मनुष्य नहीं कहा जा सकता—उसके साथ साथ उसका जितना विस्तृत और गतिशील अप्रयत्त् जीवन है उसे भी समकता होगा, प्रत्यत्त् जगत में उसका भी

मूल्यांकन करना होगा, ऋन्यथा मनुष्य के सम्बन्ध में हमारा सारा ज्ञान ऋपूर्ण और सारे समाधान ऋधूरे रहेंगे।

मनुष्य के इस दोहरे जीवन के समान ही उसके निकट बाह्य जगत की सब वस्तुओं का उपयोग भी दोहरा है। त्रोस की बूँदों से जड़े गुलाब के दल जब हमारे हृदय में सुप्त एक अव्यक्त सौन्दर्य और सुख की भावना को जायत कर देते हैं, उनकी च्रिक्स सुषमा हमारे मिस्तष्क को चिन्तन की समग्री देती है तब हमारे निकट उनका जो उपयोग है वह उस समय के उपयोग से सर्वथा भिन्न होगा जब हम उन्हें मिश्री में गलाकर और गुलकन्द नाम देकर औषधि के रूप में ग्रहण करते हैं। समय, आवश्यकता और वस्तु के अनुसार इस दोहरे उपयोग की मात्रा तथा तज्जनित रूप कभी कभी इतने भिन्न हो जाते हैं कि हमारा अन्तर्जंगत बहिर्जंगत का पूरक होकर भी उसका विरोधी जान पड़ता है और हमारा बाह्य जीवन मानसिक से संचालित होकर भी उसके सर्वथा विगरीत।

मनुष्य के अन्तर्जगत का विकास उसके मस्तिष्क श्रौर हृदय का परिष्कृत होते चलना है, परन्तु इस परिष्कार का क्रम इतना जटिल होता है कि वह निश्चित रूप से केवल बुद्धि या केवल भावना का सूत्र पकड़ने में असमर्थ ही रहता है। अभिव्यक्ति के बाह्य रूप में बुद्धि या भावपच्च की प्रधानता ही हमारी इस धारणा का श्राधार वन सकती है कि हमारे मस्तिष्क का विशेष परिष्कार चिन्तन में हो सका है श्रीर हृदय का जीवन में। एक में हम बाह्य जगत के संस्कारों को अपने भीतर लाकर उनका निरीच्ण परीच्ण करते हैं श्रीर दूसरे में अपने श्रन्तर्जगत की अनुभृतियों को बाहर लाकर उनका मृल्य श्राँकते हैं।

चिन्तन में इम अपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को समेट कर किसी वस्तु के सम्बन्ध में अपना बौद्धिक समाधान करते हैं, अतः कभी कभी वह इतना ऐकान्तिक होता है कि अपने से बाहर प्रत्यच्च जगत के प्रति हमारी चेतना पूर्णारूप से जागरूक ही नहीं रहती और यदि रहती है तो हमारे चिन्तन में बाधक होकर । दार्शनिक में हम बुद्धिवृत्ति का ऐसा ही ऐकान्तिक विकास पाते हैं जो उसे जैसे जैसे संसार के अव्यक्त सत्य की गहराई तक बढ़ाता चलता है वैसे वैसे उसके व्यक्त रूप के प्रति वीत-राग करता जाता है । वैज्ञानिक के निरन्तर अन्वेषण के मूल में भ यही वृत्ति मिलेगी; अन्तर केवल इतना ही है कि उसके चिन्तनमय मनन का विषय सृष्टि के व्यक्त विविध रूपों की उलक्तन है, उन रूपों में छिपा हुआ अव्यक्त सूद्म नहीं । अपनी अपनी खोज में दोनों ही वीतराग हैं क्योंकि न दार्शनिक अव्यक्त सत्य से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की प्रेरणा पाता है और न वैज्ञानिक व्यक्त जड़द्रव्य के विविध रूपों में रागात्मक सर्थ का अनुभव करता है । एक व्यक्त के रहस्य की गहराई तक पहुँचना चाहता है, दूसरा उसीके प्रत्यच्च विस्तार की सीमा तक; परन्तु दोनों ही दिशाओं में बुद्धि से अनुशासित हृदय को मौन रहना पड़ता है इसीसे दार्शनिक और वैज्ञानिक जीवन का वह सम्पूर्ण चित्र जो मनुष्य और शेप सृष्टि के रागात्मक सम्बन्ध से अनुप्राणित है नहीं देसकते।

मनुष्य के ज्ञान की कुछ शाखायें दर्शन, विज्ञान आदि के समान अपनी दिशा में व्यापक न रह कर जीवन के किसी अंश विशेष से सम्बन्ध रखती हैं; अतः जहाँ वे आगे बढ़ते हैं वहाँ ये जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों के साथ परिवर्तित हो हो कर अपनी तात्कालिक नवीनता में ही विकसित कहलाती हैं।

मनुष्य एक श्रोर श्रपने मानसिक जगत की दुरूहता को स्पष्ट करता चलता है, दूसरी श्रोर श्रपने बाह्य संसार की समस्याश्रों को सुलक्षाने का प्रयत्न करता है। उसके समाजशास्त्र, राजनीति श्रादि उसकी बाह्य स्थिति की व्याख्या हैं, उसका विज्ञान प्रकृति के मूलतत्त्वों से इसके संघर्ष का इतिहास है, उसका दर्शन उसके तथा सृष्टि के रहस्य-मय जीवन का बौद्धिक निरूपण है श्रीर उसका साहित्य उसके उस समग्र जीवन का सजीव चित्र है जो राजनीति से शासित, समाजशास्त्र से नियमित; विज्ञान से विकसित तथा दर्शन से व्यापक हो चुका है। साहित्य में मनुष्य की बुद्धि श्रीर भावना इस प्रकार मिल जाती हैं जैसे धूपछाहीं वस्त्र में दो रंगों के तार जो श्रपनी श्रपनी मिन्नता के कारण ही श्रपने रंगों से भिन्न एक तीसरे रंग की सृष्टि करते हैं। हमारी मानसिक वृत्तियों की ऐसी सामझस्यपूर्ण एकता साहित्य के श्रांतिरक्त श्रीर कहीं सम्भव नहीं। उसके लिए न हमारा श्रन्तर्जगत त्याज्य है श्रीर न बाह्य क्योंकि उसका विषय सम्पूर्ण जीवन है, श्रांशिक नहीं।

मनुष्य के बाह्य जीवन में जो कुछ ध्वंस और निर्माण हुआ है, उसकी शक्ति और दुर्वलता की जो परीत्ताएँ हुई हैं, जीवनसंघर्ष में उसे जितनी हारजीत मिली है केवल उसीका ऐतिहासिक विवरण दे देना साहित्य का लच्य नहीं। उसे यह भी खोजना पड़ता है कि इस ध्वंस के पीछे, कितनी विरोधी मनोवृत्तियाँ काम कर रही थीं, निर्माण मनुष्य की किस सजनात्मक प्रेरणा का परिणाम था, उसकी शक्ति के पीछे कौन सा आत्मवल अच्चय था, दुर्वलता उसके किस अमाव से प्रस्त थी, हार उसकी किस निराशा की संशा थी और जीत में उसकी कौन सी कल्पना साकार हो गई।

जीवन का वह असीम और चिरन्तन सत्य जो परिवर्तन की लहरों में अपनी च्रिएक श्रमिव्यक्ति करता रहता है अपने व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही रूपों की एकता लेकर साहित्य में व्यक्त होता है। साहित्यकार जिस प्रकार यह जानता है कि बाह्य जगत में मनुष्य जिन घटनाओं को जीवन का नाम देता है वे जीवन के व्यापक सत्य की गहराई और उसके आकर्षण की परिचायक हैं, जीवन नहीं; उसी प्रकार यह भी उससे छिपा नहीं कि जीवन के जिस अव्यक्त रहस्य की वह भावना कर सकता है उसी की छाया इन घटनाओं को व्यक्त रूप देती है। इसी से देश और काल की सीमा में वँघा साहित्य रूप में एकदेशीय होकर भी अनेक देशीय और युगविशेष से सम्बद्ध रहने पर भी युगन्तर के लिए संबेदनीय बन जाता है।

साहित्य की विस्तृत रंगशाला में हम किवता को कीन सा स्थान दें यह प्रश्न भी स्वाभाविक ही है। वास्तव में जीवन में किवता का वहीं महत्त्व हैं जो कटोर भिन्तियों से घिरे किन्न के वायुमण्डल को अना-यास ही बाहर के उन्मुक्त वायुमण्डल से मिला देने वाले वातायन को मिला है। जिस प्रकार वह आकाश-खण्ड को अपने भीतर बन्दी कर लेने के लिए अपनी प्रिधि में नहीं बाँधता प्रत्युत हमें उस सीमारेखा पर खड़े होकर चितिज तक हाष्ट्रप्रसार की सुविधा देने के लिए; उसी प्रकार किवता हमारे व्यष्टि-सीमित जीवन को समष्टि-व्यापक जीवन तक फैलाने के लिए ही व्यापक सत्य को अपनी प्रिधि में बाँधती हैं। साहित्य के अन्य अंग भी ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु उनमें सामज्ञस्य को खोज लेने के कारण ही किवता उन लिलत कलाओ में उत्कृष्टतम स्थान पा सकी है जो गित की विभिन्नता, स्वरो की अनेकरूपता या रेखाओं की विषमता के सामज्ञस्य पर स्थित है।

किवता मनुष्य के हृद्य के समान ही पुरातन है परन्तु श्रव तक उसकी कोई ऐसी पिरमाषा न बन सकी जिसमें तर्कवितर्क की मम्भावना न रही हो। धुँ घले श्रतीतभूत से लेकर वर्तमान तक श्रीर 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' से लेकर श्राज के शुष्क बुद्धिवाद तक जो कुछ काव्य के रूप श्रीर उपयोगिता के सम्बन्ध में कहा जा चुका है वह परिमाण में कम नहीं, परन्तु श्रव तक न मनुष्य के हृदय का पूर्ण परितोप हो सका है श्रीर न उसकी बुद्धि का समाधान। यह स्वामाविक भी है क्योंकि प्रत्येक युग श्रपनी विशेष समस्यायें लेकर श्राता है जिनके समाधान के लिए नई दिशायें खोजती हुई मनोवृत्तियाँ उस युग के काव्य श्रीर कलाश्रों को एक विशिष्ट रूपरेखा देती रहती हैं। मूलतत्व न जीवन के कभी बदले हैं श्रीर न काव्य के, कारण वे उस शाश्वत चेतना से सम्बद्ध हैं जिसके तत्वतः एक रहने पर ही जीवन की श्रनेकरूपता निर्भर है।

श्रतीत युगों के जितने संचित ज्ञानकोप के हम श्रधिकारी हैं उसके श्राधार पर कहा जा सकता है कि कविता मानव-ज्ञान की श्रन्य शाखाश्रों की सदैव श्रयंजा रही है। यह कम श्रकारण श्रीर श्राकिस्मिक न होकर सकारण श्रीर निश्चित है क्योंकि जीवन में चिन्तन के शैशव में ही भावना तरुण हो जाती है। मनुष्य बाह्य संसार के साथ कोई वौद्धिक समभौता करने के पहले ही उसके साथ एक रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर लेता है यह उसके शिशु जीवन से ही स्पष्ट हो जायगा। यदि हम मनुष्य के मस्तिष्क के विकास की तुलना फल के विकास से करें जो अपनी सरसता में सदा ही परिमित है तो उसके हृदय के विकास को फूल का विकास कहना उचित होगा जो श्रपने सौरभ में श्रपरिमित होकर ही खिला हुश्रा माना जाता है। एक श्रपनी परिपक्वता में पूर्ण है श्रीर दूसरा श्रपने विस्तार में।

यह सत्य है कि मनुष्य के ज्ञान की समिष्ट में किवता को श्रीर विशेषतः उसके बाह्य रूप को इतना महत्त्व मनुष्य की भावुकता से ही नहीं उसके व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी मिला था। जिस युग में मानव जाति के समस्त ज्ञान को एक करण्ठ से दूसरे करण्ट में संचरण करते हुए ही रहना पड़ता था उस युग में उसकी प्रत्येक शाखा को श्रपने श्रस्तित्व के लिए छुन्दबद्धता के कारण स्मृतिसुलभ पद्य का ही श्राश्रय लेना पड़ा। इसके श्रतिरिक्त शुष्क ज्ञान ने श्रिषक प्राह्म होने के लिए भी पद्म की रूपरेखा का वह बन्धन स्वीकार किया जिसमें ध्विन श्रीर प्रवाह से युक्त होकर शब्द श्रिषक प्रभावशाली हो जाते हैं। कहना व्यर्थ होगा कि काव्य के उस धुँ धले श्रादिम काल से लेकर जब श्रावश्यकतावश ही मनुष्य प्रायः श्रपने बौद्धिक निरूपणों को भी काव्यकाया में प्रतिष्ठित करने पर बाध्य हो जाता था, श्राज गद्य के विकास काल तक ऐसी किवता का श्रभाव नहीं रहा।

साधारणतः हमारे विचार विज्ञापक होते हैं और भाव संक्रामक; इसीसे एक की सफलता पहले मननीय होने में है और दूसरे की पहले सवेदनीय होने में । कविता अपनी संवेदनीयता में ही चिरन्तन है चाहे युगविशेष के स्पर्श से उसकी बाह्य रूपरेखा में कितना ही अन्तर क्यों न आ जावे। श्रीर यह संवेदनीयता भावपत्त ही में अत्य है। विशान से समुद्ध भौतिकता की श्रोर उन्मुख बुद्धिवादी श्राष्ट्रनिक युग ने तो मानो हमारी कविता के सामने एक विशाल प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया है, विशेषकर उस कविता के सामने जो व्यक्त जगत में परोत्त की श्रमुम्ति श्रीर श्राभास से रहस्य श्रोर छायापाद की संशा पाती श्रा रही है।

यह भावधारा मूलतः नवीन नहीं है क्यों कि इसका कही प्रकट ग्रौर कहीं छिपा सूत्र हम अपने साहित्य की सीमान्त रेखा तक पाते हैं। कारण स्पष्ट है। किसी भी जाित की विचारसर्गण, भावपद्धति, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण आदि उसकी संस्कृति से प्रस्त होते हैं। परन्तु संस्कृति को कोई एक परिभापा देना कठिन हो सकता है क्यों कि न वह किसी जाित की राजनैतिक व्यवस्था मात्र होती है ग्रौर न केवल सामा-जिक चेतना; न उसे नैतिक मर्यादा मात्र कह सकते हैं ग्रौर न केवल धार्मिक विश्वास। देशविशेष के जलवायु में विकसित किसी जाित-विशेष के ग्रन्तर्जगत और बाह्य जीवन का वह ऐसा सम्प्रिगत चित्र है जो ग्रपने गहरे रंगों में भी ग्रस्पण्ट ग्रौर सीमा में भी ग्रसीम है वैसे ही जैसे हमारे ग्राँगन का ग्राकाश। यह सत्य है कि संस्कृति की बाह्य कारेखा बदलती रहती है परन्तु मूलतत्वो का बदल जाना तब तक सम्भव नहीं होता जब तक उस जाित के पैरों के नीचे से वह विशेष भूखएड ग्रीर उसे चारों ग्रोर से घेरे रहनेवाला वह विशिष्ट वायुमण्डल ही न हटा लिया जाव।

जहाँ तक इतिहास की किरणें नहीं पहुँच पातीं उसी सुदूर अप्रतित में जो जाति इस देश में आकर बस गई थी जहाँ न बर्फ के त्फान आते थे न रेत के बवंडर, न आकाश निरन्तर ज्वाला बरसाता रहता था और न अविराम रोता, न तिल भर भूमि और पल भर के जीवन के लिए मनुष्य का प्रकृति से संघर्ष होता था न हार, उस जाति की संस्कृति अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व रखती हैं। सुजला सफला शस्य- श्यामला पृथ्वी के श्रंक में, मलयसमीर के क्तांकों में भूलते हुए, मुस्कराती निद्यों की तरंग-मंगिमा में गित मिला कर, उन्मुक्त श्राकाशचारी विहंगों के करठ से करठ मिलाकर मनुष्य ने जिस जीवन का निर्माण किया, जिस कल्पना श्रीर भावना को विस्तार दिया, जिस सामूहिक चेतना का प्रसार किया श्रीर जिन श्रनुभूतियों की श्रिभिन्यञ्चना की उसके संस्कार इतने गहरे थे कि भीषण रक्तपात श्रीर उथलपुथल में भी वे श्रंकुरित होने की प्रतीक्षा में धूल में दबे हुए बीज के ममान छिपे रहे, कभी नष्ट नहीं हुए।

वास्तव में उस प्राचीन जीवन ने मनुष्य को प्रकृति से तादात्म्य श्रमुभव करने की, उसके व्यष्टिगत सौन्दर्य पर चेतन व्यक्तित्व के श्रारोप की तथा उसकी समिष्ट में रहस्यानुभूति की सभी सुविधायें महज हा दे डालों। हम वीर पुत्रों श्रीर पशुश्रों की याचना से भरी वेद श्रमुचाश्रों में जो इतिवृत्त पाते हैं वही उपा, मस्त् श्रादि को चेतन व्यक्तित्व देकर एक सहज श्रीर सरल सौन्दर्यानुभूति में बदल गया है। फिर यही व्यष्टिगत सरल सौन्दर्यंबोध उस सर्ववाद का श्रमदूत बन जाता है जिमका श्रमुर पुरुष सूक्त में, विश्व पर एक विराट शारीरत्व के श्रारोपण द्वारा प्रकट हुन्ना है। श्रागे चल कर इसी के निखरे रूप की मक्तक सृष्टि सम्बन्धी श्रमुचाश्रों के गम्भीर प्रश्नों में मिलती है जो उपनिषदों के ज्ञान-समुद्र में मिलकर उसकी लहर मात्र बन कर रह गया।

ज्ञानचेत्र के तत्वमिस, 'सर्वे खिल्वदं ब्रह्म, सोऽहम,' आदि ने उस युग के चिन्तन को कितनी विविधता दी है यह कहना व्यथं होगा। तत्वचिन्तन के इतने विकास ने एक ओर मनुष्य को व्यावहारिक जगत के प्रति वीतराग बनाकर निष्कियता बढ़ाई और दूसरी ओर अनिधका-रियों द्वारा प्रयोगरूप सिद्धान्तों को सत्य बन जाने दिया जिससे रूढ़िवाद की सृष्टि सम्भव हो सकी। इसी की प्रतिक्रिया से उत्पन्न बुद्ध की विचारधारा ने एक और ज्ञानचेत्र की निष्क्रय चेतना के स्थान में श्रपनी सक्रिय करुणा दी श्रौर दूसरी श्रोर रूढ़िवाद को रोकने के लिए पुराने प्रतीक भी श्रस्वीकृत कर दिये।

यह क्रम प्रत्येक युग के परिवर्तन में कुछ नये उलट फेर के साथ त्राता रहा है इसीसे ऋष्ट्रानिक काल के साथ भी इसे जानने की त्रावश्यकता रहेगी।

कविता के जीवन में भी रथूल जीवन से सम्बन्ध रखनेवाला इतिवृत्त, सूदम सौन्दर्य की भावना, उसका चिन्तन में ऋत्यधिक प्रसार ऋौर ऋन्त में निर्जीव ऋनुकृतियाँ ऋादि कम मिलते ही रहे हैं। इसे ऋौर स्पष्ट करके देखने के लिए, हमारा उस युग से काव्य-साहित्य पर एक दृष्टि डाल लेना पर्याप्त होगा जिसकी धारा वीरगाथा-कालीन इतिवृत्त के विषम शिलाखरडों में से फूटकर, निर्गुण सगुण भावनाऋों की उर्वर भूमि में प्रशान्त, निर्मल ऋौर मधुर होती हुई रीतिकालीन रूढ़िवाद के जार जल में मिलकर गतिहीन हो गई।

परिवर्तन का वही क्रम हमारे आधुनिक काव्यसाहित्य को भी नर्ड रूपरेखाओं में बाँधता चल रहा है या नहीं, यह कहना अभी सामियक न होगा। रीतिकालीन रूढ़िवाद से थके हुए किवयों ने जब सामियक परिस्थितियों से प्रेरित होकर तथा बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता और प्रचार की सुविधा समक्त कर, ब्रजभाषा का अधिकार खड़ीबोली को सौंप दिया तब साधारणतः लोग निराश ही हुए। भाषा लचीलेपन से मुक्त थी, ब्रजमाधुर्व्य के अभ्यस्त कानो को ध्वनि में कर्कशता जान पड़ती थी और उक्तियों में चमत्कार न मिलता था। इसके साथ साथ रीतिकाल की प्रतिक्रिया भी कुछ कम बेगवती न थी। अतः उस युग की कविता की इतिवृत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चली कि मनुष्य की सारी कोमल और सुद्धम भावनायें विद्रोह कर उठीं। इसमें सन्देह नहीं कि उस समय की अधिकांश रचनाओं में, भाषा लचीली न होने पर भी परिष्कृत, भाव सूद्धमतारहित होने पर भी सात्विक, छन्द नवीनताश्रस्य होने पर भी भावानुरूप और विषय

रहस्यमय न रहने पर भी लोकपरिचित और सस्कृत मिलते हैं। पर स्थूल सौन्दर्य की निर्जीव आबृत्तियों से थके हुए और कविता की परम्परागत नियम-श्रंखला से ऊबे हुए व्यक्तियों को फिर उन्हीं रेखाओं में बँधे स्थूल का, न तो यथार्थ-चित्रण रुचिकर हुआ और न उसका रूढ़िगत आदर्श माला। उन्हें नवीन रूपरेखाओं में सूक्त्म सौन्दर्यानु- भूति की आवश्यकता थी जो छायावाद में पूर्ण हुई।

छायावाद ने नये छुन्दबन्धों में सूद्दम सौन्दर्यानुभूति को जो रूप देना चाहा वह खड़ीबोली की सात्विक कठोरता नहीं सह सकता था ख्रतः कि ने कुशल स्वर्णकार के समान प्रत्येक शब्द को ध्वनि, वर्ण श्रीर अर्थ की दृष्टि से नाप-तोल श्रीर काट-छाँट कर तथा कुछ नये गढ़ कर अपनी सूद्दम भावनाश्रों को कोमलतम कलेवर दिया। इस युग की प्रायः सब प्रतिनिधि रचनाश्रों में किसी न किसी श्रंश तक प्रकृति के सूद्दम सौन्दर्य में व्यक्त किसी परोद्ध सच्चा का श्राभास भी रहता है श्रीर प्रकृति के व्यष्टिगत सौन्दर्य पर चेतनता का श्रारोप भी; परन्तु श्रमिव्यक्ति की विशेष शैली के कारण वे कही सौन्दर्यानुभूति की व्यापकता, कहीं संवेदन की गहराई, कहीं कल्पना के सूद्दम रंग श्रीर कहीं भावना की मर्मस्पर्शिता लेकर श्रनेक वादों को जन्म दे सकी हैं।

यह युग पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित श्रौर बगाल की नवीन काव्यधारा से परिचित तो था ही साथ ही उसके सामने रहस्यवाद की भारतीय परम्परा भी रही।

जो रहस्यानुभूति हमारे ज्ञानचेत्र में एक सिद्धान्त मात्र थी वही हृदय की कोमलतम भावनाओं में प्राण्यप्रितिष्ठा पाकर तथा प्रेममागीं स्फ़ी सन्तों के प्रेम में अतिरंजित होकर ऐसे कलात्मक रूप में अवतिर्ण हुई जिसने मनुष्य के हृदय और बुद्धिपच्च दोनों को सन्तुष्ट कर दिया। एक ओर कबीर के हठयोग की साधना रूपी सम-विश्रम शिलाओं से बँधा हुआ और दूसरी ओर जायसी के विशद प्रेमविरह की कोमलतम अनुभूतियों की बेला में उन्मुक्त यह रहस्य का समुद्र आधुनिक युग को

क्या दे सका है यह अभी कहना कठिन होगा। इतना निश्चित है कि इस वस्तुवादप्रधान युग में भी वह अनाहत नहीं हुआ चाहे इसका कारण मनुष्य की रहस्योन्मुख प्रवृत्ति हो और चाहे उसकी लौकिक रूपको में सुन्दरतम अभिव्यक्ति।

इस बुद्धिवाद के युग में मनुष्य भावपत्त की सहायता से, अपने जीवन को कसने के लिए कोमल कसौटियाँ क्यों प्रस्तुत करे, भावना की साकारता के लिए अध्यात्म की पीठिका क्यों खोजता फिरें और फिर परोत्त अध्यात्म को प्रत्यत्त जगत में क्यों प्रतिष्ठित करें यह सभी प्रश्न सामयिक हैं। पर इनका उत्तर केवल बुद्धि से दिया जा सकेगा ऐसा सम्भव नहीं जान पड़ता, क्यों कि बुद्धि का प्रत्येक समाधान अपने साथ प्रश्नों की एक बड़ी संख्या उत्पन्न कर लेता है।

साधारणतः श्रन्य व्यक्तियां के समान ही किन की स्थित भी प्रत्यच्च जगत की व्यष्टि श्रौर सम्भिष्ट दोनों ही में है। एक में वह श्रपनी इकाई में पूर्ण है श्रौर दूसरी में वह श्रपनी इकाई से बाह्य जगत की इकाई को पूर्ण करता है। उसके श्रन्तर्जगत का निकास ऐसा होना श्रावश्यक है जो उसके व्यष्टिगत जीवन का निकास श्रोर परिष्कार करता हुश्रा सम्पिटगत जीवन के साथ उसका। सामज्जस्य स्थापित कर दे। मनुष्य के पास इसके लिए केवल दो ही उपाय हैं, बुद्धि का निकास श्रीर भावना का परिष्कार। परन्तु केवल बौद्धिक निरूपण जीवन के मूल तत्त्वों की व्याख्या कर सकता है, उनका परिष्कार नहीं जो जीवन के सर्वतोन्मुखी निकास के लिए श्रपेद्यत है श्रौर केवल भावना जीवन को गति दे सकती है दिशा नहीं।

भावातिरेक को हम अपनी क्रियाशीलता का एक विशिष्ट रूपान्तर मान सकते हैं जो एक ही च्या में हमारे सम्पूर्ण अन्तर्जगत को स्पर्श कर बाह्य जगत में अपनी अभिव्यक्ति के लिए। अस्थिर हो उठता है; पर बुद्धि के दिशानिर्देश के अभाव में इस भावप्रवेग के लिए अपनी न्यापकता की सीमायें खोज लेना कठिन हो जाता है स्रतः दोना का उचित मात्रा में सन्तुलन ही स्रपेत्तित रहेगा।

किव ही नहीं प्रत्येक कलाकार को अपने व्यष्टिगत जीवन की गहराई और सम्पिटगत चेतना को विस्तार देनेवाली अनुभूतियों को भावना के साँचे में ढालना पड़ा है। हमें निष्क्रिय बुद्धिवाद और स्पन्दनहीन वस्तुवाद के लम्बे पथ को पार कर कदाचित् फिर चिर संवेदनरूप सिक्रय भावना में जीवन के परमाग्रु खोजने हांगे ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है।

ं किवता के लिए ब्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि उचित है या नहीं इसका निर्णय व्यक्तिगत चेतना ही कर सकेगी। जो कुछ स्थूल, व्यक्त, प्रत्यच्च श्रीर यथार्थ नहीं है यदि केवल यही ब्रध्यात्म से श्रिभिमेत है तो हमें वह सौन्दर्य, शील, शिक्त, प्रेम ब्रादि की सभी सूच्म भावनात्रों में फैला हुत्रा, ब्रानेक ब्रव्यक्त सत्य सम्बन्धी धारणाश्रों में ब्रंकुरित, इन्द्रियानुभूत प्रत्यच्च की अपूर्णता से उत्यक्त उसी की परोच्च-रूप-भावना में छिपा हुत्रा श्रीर अपनी ऊर्व्यामी वृत्तियों से निर्मित विश्ववन्धुता, मानवधर्म द्यादि के ऊँचे ब्रादशों में ब्रनुप्राणित मिलेगा। यदि पर-परागत धार्मिक रूढ़ियों को हम ब्रध्यात्म की संज्ञा देते हैं ता उस रूप में काव्य में उसका महत्त्व नहीं रहता। इस कथन में ब्रध्यात्म की बलात् लोकसंग्रही रूप देने का या उसकी ऐकान्तिक ब्रजुमूति ब्रस्वीकार करने का कोई ब्राग्रह नहीं है। ब्रवश्य ही वह ब्रपने ऐकान्तिक रूप में सी सफल है परन्तु इस ब्रयूरूप की ब्रामिव्यक्ति लौकिक रूपकों में ही तो सम्भव हो सकेगी।

जायसी की परोचानुभूति चाहे जितनी ऐकान्तिक रही हो परन्तु उनकी मिलन विरह की मधुर श्रीर मर्मस्पर्शिनी श्रिमिन्यञ्जना क्या किसी लोकोत्तर लोक से रूपक लाई थी ? हम चाहे श्राध्यात्मिक संकेतों से श्रपरि-, चित हों परन्तु उनकी लौकिक कलारूप सप्राणता से हमारा पूर्ण परिचय है। कबीर की ऐकान्तिक रहस्यानुभूति के सम्बन्ध में भी यही सत्य है। वास्तव में लोक के विविध रूपों की एकता पर स्थित अनुभूतियाँ लोक विरोधिनी नहीं होतीं; परन्तु ऐकान्तिक रूप के कारण अपनी व्यापकता के लिए वे व्यक्ति की कलात्मक संवेदनीयता पर अधिक आश्रित हैं। यदि यह अनुभूतियाँ हमारे ज्ञानच्लेत्र में कुछ दार्शनिक सिद्धान्तों के रूप में परिवर्तित न हो जावें, अध्यात्म की सद्दम से स्थूल होती चलनेवाली पृष्ठभूमि पर धारणाओं की रूढ़ि मात्र न बन जावें तो भावपच्च में प्रस्फुटित होकर जीवन और काव्य दोनों को एक परिष्कृत और अभिनव रूप देती हैं।

हमारी अन्तःशक्ति भी एक रहस्य से पूर्ण है श्रीर बाह्यजगत का विकास-क्रम भी, अतः जीवन में ऐसे अनेक च्या आते रहते हैं जिनमें हम इस रहस्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इस रहस्य का आभास या अनुभूति मनुष्य के लिए स्वाभाविक रही है अन्यथा हम सभी देशों के समृद्ध काव्य-साहित्य में किसी न किसी रूप में इस रहस्यभावना का परिचय न पाते। वही काव्य हेय है जो अपनी साकारता के लिए केवल स्थूल और व्यक्त जगत पर आश्रित है और न वहीं जो अपनी सप्राण्ता के लिए रहस्यानुभूति पर। वास्तव में दोनों ही मनुष्य के मानसिक जगत की मूर्त और बाह्य जगत की अमूर्त भावनाओं की कलात्मक समृष्ट हैं। जब कोई किवता काव्यकला की सर्वभाग्य कसीटी पर नहीं कसी जा सकती तब उसका कारण विषयविशेष न होकर किव की असमर्थता ही रहती है।

पिछले छायापथ को पार कर इमारी किवता आज जिस नवीनता की ओर जा रही है उसने अस्पष्टता आदि परिचित विशेषणों में, सूक्स की अभिंव्यक्ति, वैद्यानिक दृष्टिकोण का अभाव, यथार्थ से पलायनवृत्ति आदि नये जोड़ कर छायावाद को अतीत और वर्तमान से सम्बन्धिहान एक आकर्मिक आकाशचारी अस्तित्व देने का प्रयत्न किया है। इन आच्चेपों की अभी जीवन में परीचा नहीं हो सकी है अतः यह हमारे मानसिक जगत में ही विशेष मूल्य रखते हैं।

कितने दीर्घकाल से वासनोन्मुख स्थूल सौन्दर्य का हमारे ऊपर कैसा ऋषिकार रहा है यह कहना व्यर्थ है। युगों से किव को शरीर के ऋतिरिक्त और कहीं सौन्दर्य का लेश भी नहीं मिलता था वह उसीके प्रसाधन के लिए ऋस्तित्व रखता था। जीवन के निम्न स्तर से होता हुआ यह स्थूल, भिक्त की सात्विकता में भी कितना गहरा स्थान बना सका है यह हमारे कुष्णुकाव्य का शृंगार-वर्णन प्रमाणित कर देगा।

यह तो स्पष्ट ही है कि खड़ीबोली का सौन्दर्यहीन इतिवृत्ति उसे हिला भी न सकता था। छायावाद यदि अपने सम्पूर्ण प्राण्यवेग से प्रकृति और जीवन के सूद्भ सौन्दर्य को असंख्य रंग रूपों में अपनी भावना द्वारा सजीव करके उपस्थित न करता तो उस धारा को, जो प्रगतिवाद की विषम भूमि में भी अपना स्थान दूँ दृती रहती है; मोड़ना कब सम्भव होता यह कहना कठिन है। मनुष्य की वासना को बिना स्पर्श किये हुए जीवन श्रीर प्रकृति के सौन्दर्य को उसके समस्त सजीव वैभव के साथ चित्रत करनेवाली उस युग की अनेक कृतियाँ किसी भी साहित्य को सम्मानित कर सकेंगी।

फिर मेरे विचार में तो स्ट्म के सम्बन्ध का कोलाइल स्ट्म से भी परिमाण में ऋषिक हो गया है। छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए सम्भव न हो सका; परन्तु उसकी सौन्दर्य-दृष्टि स्थूल के आधार पर नहीं है यह कहना स्थूल की परिमाषा को संकीर्ण कर देना है। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिये, क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न, स्ट्म सौन्दर्य-सत्ता की प्रतिक्रिया थी, अप्रत्यत्त स्ट्म के प्रति, उपेन्नित यथार्थ की नहीं जो आज की वस्तु है। परन्तु उसने अपने न्नितिज से न्नितिज तक विस्तृत स्ट्म की सुन्दर और सजीव चित्रशाला में हमारी दृष्टि को दौड़ा दौड़ा कर ही उसे विकृत जीवन की यथार्थता तक उत्तरने का पथ दिखाया। इसीसे छायावाद के सौन्दर्य-द्रष्टा की दृष्टि कुत्सित यथार्थ तक भी पहुँच सकी। यह यथार्थ-दृष्टि यदि सिक्रिय सौन्दर्य-सत्ता के प्रति नितान्त उदा-सीनता या विरोध लेकर त्राती है तब उसमें निर्माण के परमाग्रा नहीं पनप सकते, इसका सजीव उदाहरण हमें श्रपनी विकृति के प्रति सजग पर सौन्दर्य-दृष्टि के प्रति उदासीन या विरोधी यथार्थदर्शियों के चित्रों की निष्क्रियता में मिलेगा।

हमारी सामयिक समस्यात्रों के रूप भी छायायुग की छाया में निखरे ही। राष्ट्रीय भावना को लेकर लिखे गए जय-पराजय के गान स्थूल के धरातल पर स्थित सुद्धम श्रानुभूतियों में जो मार्मिकता ला सके हैं वह किसी श्रीर युग के राष्ट्रगीत दे सकेंगे या नहीं। इसमें सन्देह है। सामाजिक श्राधार पर 'वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा नी' तपःपूत वैधव्य का जो चित्र है वह श्रापनी दिव्य लौकिकता में श्राकेला है।

सूच्म की मौन्दर्यानुमूति श्रीर रहस्यानुमृति पर श्राश्रित गीत-काव्य श्रपने लौकिक रूपकों में इतना परिचित श्रीर मर्मस्पर्शी हो सका कि उसके प्रवाह में युगों से प्रचलित सस्ती भावकतामूलक श्रीर वासना के विकृत चित्र देनेवाले गीत सहज ही वह गए । जीवन श्रीर कला के चेत्र में इनके द्वारा जो परिष्कार हुश्रा है वह उपेचा के योग्य नहीं। पर श्रन्य युगों के समान इस युग में भी कुछ निर्जीव श्रनुकृतियाँ तो रहेंगी ही।

जीवन की समिष्ट में सूद्म से इतने मयभीत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह तो स्थूल से वाहर कहीं श्रास्तित्व ही नहीं रखता । अपने व्यक्त सत्य के साथ मनुष्य जो है और अपने अव्यक्त सत्य के साथ वह जो कुछ होने की भावना कर सकता है वही उसका स्थूल और सूद्म है और यदि इनका ठीक सन्तुलन हो। सके तो हमें एक परिपूर्ण मानव ही मिलेगा । जहाँ तक धर्मगत रूढ़ि अस्त सूद्म का प्रश्न है वह तो केवल विधिनिपेधमय सिद्धान्तों का संग्रह हैं जो अपने प्रयोग रूप को लोकर हमारे जीवन के विकास में बाधक हो रहे हैं । उनके आधार पर यदि हम जीवन के सूद्म को अस्वीकार करें तो हमें जीवन के खंस में लगे हुए विज्ञान के स्थूल को भी अस्वीकार कर देना चाहिए।

श्रध्यातम का जैसा विकास पिछले युगो में हो चुका है विशान का वेस। ही विकास श्राधुनिक युग में हो रहा है—एक जिस प्रकार मनुष्यता को नष्ट कर रहा है दूसरा उसी प्रकार मनुष्य को। परन्तु हम हृदय से जानते हैं कि श्रध्यातम के सूदम श्रीर विज्ञान के स्थूल का समन्वय जीवन को स्वस्थ श्रीर सुन्दर बनाने में भी प्रयुक्त हो सकता है।

वह सूच्म जिसके आधार पर एक कुत्सित से कुत्सित, कुरूप से कुरूप और दुर्वल से दुर्वल मानव, बानर या बनमानुस की पंक्ति में न खड़ा होकर सृष्टि में सुन्दरतम ही नहीं शक्ति और बुद्धि में श्रेष्ठतम मानव के भी कन्चे से कन्चा मिला कर उससे प्रेम और सहयोग की साधिकार याचना कर सकता है, वह सूच्म जिसके सहारे जीवन की विषम अनेक-रूपता में भी एकता का तन्तु हूँ दकर हम उन रूपो में सामञ्जस्य स्थापित कर सकते हैं, धम्म का रूद्धिगत सूच्म न होकर जीवन का सूच्म है। इससे रहित होकर स्थूल अपने मौतिकवाद द्वारा जीवन में वही विकृत उत्पन्न कर देगा जो अध्यात्मपरम्परा ने की थी।

छायावाद ने कोई रूढ़िगत श्रध्यात्म या वर्गगत सिद्धान्तो का संचय न देकर हमें केवल सम्धिगत चेतना श्रीर सुद्धमगत सौन्दर्य्य-सत्ता की श्रोर जागरूक कर दिया था, इसीसे उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया।

सिद्धान्त एक के होकर सब के हो सकते हैं, अ्रतः हम उन्हें अपने चिन्तन में ऐसा स्थान सहज ही दे देते हैं जहाँ वे हमारे जीवन से कुछ पृथक् ऐकान्तिक विकास पाते रहने को स्वतन्त्र हैं। परन्तु इन सिद्धान्तों से मुक्त जो सत्य है उसकी अनुभृति व्यक्तिगत ही सम्भव है और उस दशा में वह प्रायः हमारे सारे जीवन को अपनी कसौटी बनाने का प्रयत्न करता है। इसीसे स्थूल की अतल गहराई का अनुभव करने वाला हात्मवादी मार्क्स भी अकेला ही है और अध्यात्म की स्थूलगत व्यापकता की अनुभृति रखनेवाला अध्यात्मवादी गाँधी भी। हमारा किव भावित और अनुभूत सत्य की परिधि लाँघ कर न जाने कितने अर्घपरीन्त्रित और अपरीन्तित सिद्धान्त बटोर लाया है और उनके मापदर्ग्ड से उसे नापना चाहता है जिसका मापदंड उसका समग्र जीवन ही हो सकता था। अतः आज छायावाद के सूक्म का खरा खोटापन कसने की कोई कसौटी नहीं है।

छायावाद का जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रहा यह निर्विवाद है परन्तु कवि के लिए यह दृष्टिकोण कितना आवश्यक है इस प्रश्न के कई उत्तर हैं।

वास्तव में जीवन के साथ इस दृष्टिकोण का वही सम्बन्ध है जो शरीर के साथ शरीर-विज्ञान का। एक शरीर के खंड खंड कर उसके सम्बन्ध में सारा ज्ञातव्य जानकर भी उसके प्रति वीतराग रहता है, दूसरा जीवन को विभक्त कर उसके विविध रूप श्रीर मूल्य को जान कर भी हमें उसके प्रति अनुरक्ति नहीं देता । इस प्रकार यह बुद्धि-प्रसत चिन्तन में ही अपना स्थान रखता है। इसीलिए कवि को इससे विपरीत एक रागात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ता है जिसके द्वारा वह जीवन के सुन्दर श्रौर कुत्सित को श्रपनी संवेदना में रंग कर देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन का वौद्धिक मूल्य देता है, चित्र नहीं; श्रौर यदि देता भी है तो वे एक एक मांसपेशी, शिरा, श्रास्थि त्र्यादि दिखाते हुए उस शरीर-चित्र के समान रहते हैं जिसका उपयोग केवल शरीर-विज्ञान के लिए है। आज का बुद्धिवादी युग चाहता है कि कवि बिना अपनी भावना का रंग चढ़ाये यथार्थ का चित्र दे परन्त इस यथार्थ का कला में स्थान नहीं क्योंकि वह जीवन के किसी भी रूप से हमारा रागात्मक सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकता। उदाहरण के लिए हम एक महान और साधारण चित्रकार को ले सकते हैं। महान पहले यह जान लेगा कि किस दृष्टिकीण से एक वस्तु ऋपनी सहज मार्मिकता के साथ चित्रित की जा सकेगी ख्रौर तब दो चार टेढी मेढी रेखाओं और दो एक रंग के धब्बों से ही दो चए में अपना चित्र समाप्त कर देगा परन्तु साधारण एक एक रेखा को उचित स्थान पर बैठा-बैठा कर उस वस्तु को ज्यों का ब्यों काग़ाज़ पर उतारने में सारी शक्ति लगा देगा। यथार्थ का पूरा चित्र तो पिछला ही है परन्तु वह हमारे हृदय को छू न सकेगा। छू तो वही ग्रध्रुरा सकता है जिसमें चित्रकार ने रेखा रेखा न मिला कर श्रात्मा मिलाई है। किव की रचना भी ऐसे च्या में होती है जिसमें वह जीवित ही नहीं श्रपने सम्पूर्ण प्राया-प्रवेग से वस्तुविशेष के साथ जीवित रहता है, इसीसे उसका शब्दगत चित्र श्रपनी परिचित इकाई में भी नवीनता के स्तर पर स्तर श्रीर एक स्थित में भी मार्मिकता के दल पर दल खोलता चलता है। किव जीवन के निम्नतम स्तर से भी काब्य के उपादान ला सकता है, परन्तु वे उसीके होकर सफल श्राभव्यक्ति करेंगे श्रीर उसके रागात्मक हिष्कोण से ही सजीवता पा सकंगे।

यह रंगीन दृष्टिकोण वास्तव में कुछ अस्वामाविक भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और जाित के जीवन में यह एक न एक समय आता ही रहता है। विशेष रूप से यह तारुएय का द्योतक है जो चाँदनी के समान हमारे जीवन की कठोरता, कर्कशता, विपमता आदि को एक स्निग्धता से ढक देता है। जय हम पहले पहले जीवन-मंग्राम में प्रवृत्त होते हैं तब हम अपनी दृष्टि की रंगमयता से ही पथ के कुरूप पत्थरों को रंगीन और साँस की सुरिम से ही काँटो को सुवासित करते चलते हैं। परन्तु जैसे जैसे संघर्ष से हमारे स्वप्न टूटते जाते हैं कल्पना के पंख मड़ते जाते हैं यसे वैसे हमारे हिण्टकोण की रंगीनी फीकी पड़ती जाती है और अन्त में पित केशों के साथ इसके भी रंग युल जाते हैं। यह उस वार्धक्य का सूचक है जिसमें हमें जीवन से न कुछ पाने की आशा रहती है और न देने का उत्साह। केवल जो कुछ पाया और दिया है उसीका हिसाब बुद्धि करती रहती है। जीवन या राष्ट्र के किसी भी महान स्वप्नद्रष्टा, नवनिर्माता या कलाकार में यह वार्धक्य सम्भव नहीं इसीसे आज न कवीन्द्र वृद्ध हैं न वापू। इनमें जीवन

के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्त्रभाव नहीं किन्तु वह एक सुजनात्मक भावना से अनुशासित रहता है। विश्लेषणात्मक तथा प्रधानतः बौडिक होने के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक ग्रोर जीवन के ग्रखंड रूप की भावना नहीं कर सकता ख्रौर दूसरी ख्रोर चिन्तन में ऐकान्तिक होता चला जाता है। उदाहरण के लिए हम श्रपनी राष्ट्र या जनवाद की भावना ले सकते हैं जो हमारे युग की विशेष देन हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम ग्रपने देश के प्रत्येक भूखंड के सम्बन्ध में सब ज्ञातव्य जान कर मनुष्य के साथ उसका बौद्धिक मूल्य आँक सकेंगे और वर्ग उपवर्गों में विभक्त मानव-जीवन के सब रूपों का विश्लेपणात्मक परिचय प्राप्त कर उसके सम्बन्ध में बौद्धिक निरूपण दे सकेंगे: परन्त खरड खरड में व्यात एक विशाल राष्ट्रभावना ऋौर व्यष्टि व्यष्टि में व्याप्त एक विराट जनभावना हमें इस दृष्टिकाण से ही नहीं मिल सकती। केवल भारतवर्ष के मानचित्र बाँट कर जिस प्रकार राष्ट्रीय भावना जारत करना सम्भव नहीं है, केवल शतरंज के मोहरों के समान व्यक्तियों को हटा बढ़ा कर जैसे जनभावना का विकास कठिन है, केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन की गहराई ऋौर विस्तार नाप लेना भी वैसा ही दुस्तर कार्य है। इसीसे प्रत्येक युग के निर्माता को यथार्थ द्रप्टा ही नहीं स्वप्न-सुष्टा भी होना पडता है।

छायावाद के किव को एक नये सौन्दर्य-लोक में ही वह भावात्मक दृष्टिकोण मिला; जीवन में नहीं, इसीसे वह श्रपूर्ण है; परन्तु यदि इसी कारण हम उसके स्थान में केवल बौद्धिक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा कर ' जीवन की पूर्णता में देखना चाहेंगे तो हम भी श्रसफल ही रहेंगे।

पलायनवृत्ति के सम्बन्ध में हमारी यह धारणा बन गई है कि वह जीवन-संग्राम में ग्रसमर्थ छायावाद की अपनी विशेषता है। सत्य तो यह है कि युगो से, परिचित से अपरिचित, मौतिक से अध्यातम, भाव में बुद्धिपच, यथार्थ से आदर्श आदि की ओर मनुष्य को ले जाने और इसी कम से लौटाने का वहुत कुछ श्रेय इसी पलायनवृत्ति

को दिया जा सकता है। यथार्थ का सामना न कर सकनेवाली दुर्वलता ही इसे जन्में देती है यह कथन कितना अपरीचित है इसका सबल प्रमाण हमारा चिन्तनप्रधान ज्ञान-युग दे सकेगा। उस समय न जाति किसी कठोर संघर्ष से निश्चेष्ट थी न किसी सर्वप्रासिनी हार से निर्जीव, न उसका घर धन-धान्य से शून्य था और न जीवन सुख-सन्तोप से, न उसके सामने सामाजिक विकृति थी और न सांस्कृतिक ध्वंस। परन्तु इन सुविधाओं से अति परिचय के कारण उसका ताक्ष्य, मौतिक को भूल कर चिन्तन के नवीन लोक में भटक गया और उपनिषदों में उसने अपने ज्ञान का ऐसा सूच्म विस्तार किया कि उसके बुद्धिजीवी जीवन को फिर से स्थूल की और लौटना पड़ा।

व्यक्ति के जीवन में भी यह पलायनवत्ति इतनी ही सफ्ट है। सिद्धार्थ ने जीवन के संघर्षों में पराजित होने के कारण महाप्रस्थान नहीं किया, भौतिक सुखों के ऋति परिचय ने ही थका कर उनकी जीवनधारा को दूसरी त्रोर मोड़ दिया था। त्राज भी व्यावहारिक जीवन में, पढ़ने से जी चुरानेवाले विद्यार्थी को जब इम खिलीनों से घेर कर छोड़ देते हैं तब कुछ दिनों के उपरान्त वह स्वयं पुस्तकों के लिये विकल हो जाता है। जीवन के श्रीर साधारण स्तर पर भी हमारी इस धारणा का समर्थन हो सकेगा। चिड़ियों से खेत की रज्ञा करने के लिए मचान पर बैठा हुन्त्रा कृषक जब स्रचानक खेत श्रौर चिड़ियों को भूल कर बिरहा या चैती गा उठता है तब उसमें खेत खिलहान की कथा न कह कर ऋपनी किसी मिलन-विरह की स्मृति ही दोहराता है। चक्की के कठिन पाषाण को अपनी साँसों से कोमल . बनाने का निष्फल प्रयत्न करती हुई दरिद्र स्त्री, जब इस प्रयास को रागमय करती है तो उसमें चक्की और श्रन्न की बात न होकर किसी त्र्याम्रवन में पड़े भूले की मार्मिक कहानी रहती हैं। इसे चाहे हम यथार्थ की पूर्ति कहें चाहे उससे पलायन की वृत्ति परन्तु वह परिभापा-तीत मन की एक आवश्यक प्रेरणा तो है ही।

छायावाद के जन्मकाल में मध्यम वर्ग की ऐसी क्रान्ति नहीं थी। आर्थिक प्रश्न इतना उप नहीं था, मामाजिक विपमतात्रां के प्रति हम सम्पूर्ण चोभ के साथ आज के समान जायत भी नहीं हुए थे और हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर असंतोष का इतना स्याह रंग भी नहीं चढ़ा था। तब हम कैसे कह सकते हैं कि केवल संघर्षमय यथार्थ जीवन से पलायन के लिए ही उस वर्ग के किवयों ने एक सूक्म भावजगत को अपनाया। हम केवल इतना कह सकते हैं कि उन परिस्थितियों ने आज की निराशा के लिए धरातल बनाया।

उस युग के कितपय किवयों की कोमल भावनायें तो कारागार की कठोर भित्तियों से टकरा कर भी कर्कश नहीं हो सकीं, परन्तु इसी कोमलता के आधार पर हम उन किवयों को जीवन संघर्ष में असमर्थ नहीं टहरा सकेंगे।

छायावाद के स्नारम्भ में जो विकृति थी स्नाज वह शतगुण हो गई है। उस समय की क्रान्ति की चिनगारी सहस्र-सहस्र लपटों में फैल कर हमारे जीवन को चार किये दे रही हैं। परन्तु स्नाज भी तो हम स्नपने शान्त चिन्तन में बुद्धि से खराद खराद कर सिद्धांतों के मिण ही बना रहे हैं। हमारे सिद्धांतों की चरण्पीठ बन कर ही जो यथार्थ स्ना सका है उसे भी हमारे हृदय के बंद द्वार से टकरा टकरा कर ही लोटना पढ़ रहा है। वास्तव में हमने जीवन को उसके सिक्रय संवेदन के साथ न स्वीकार करके एक विशेष बौद्धिक दृष्टिकोण से ख्रू भर दिया है। इसीसे जैसे यथार्थ से साचात् करने में स्नसमर्थ छायावाद का भावपच्च में पलायन सम्भव है, उसी प्रकार यथार्थ की सिक्रयता स्वीकार करने में स्नसमर्थ प्रगतिवाद का चिंतन में पलायन सहज है। स्नौर यदि विचार कर देखा जाय तो जीवन से केवल मावजगत में पलायन, क्योंकि एक हमारे कुछ च्लों को गतिशील कर जाता है स्नौर दूसरा हमारा सम्पूर्ण सिक्रय जीवन माँग लेता है।

यदि इन सब उलम्मनो को पार कर हम पिछले ग्रीर ग्राज के काव्य की एक विस्तृत धरातल पर उदार दृष्टिकोगा से परीचा करें तो हमें दोना में जीवन के निर्माण और प्रसाधन के सूद्म तत्त्व मिल सकेंगे ; जिस युग में कवि के एक द्रोर परिचित द्यौर उत्तेजक स्थूल था द्यौर दूसरी ब्रोर ब्रादर्श ब्रौर उपदेशप्रवण इतिवृत्त, उसी युग में उसने भावजगत श्रीर सुद्धम सौन्दर्य्य-सत्ता की खोज की थी। श्राज वह भाव-जगत के कोने कोने स्त्रीर सूच्म सौन्दर्य्यगत चेतना के त्रासु त्रसु मे परिचित हो चुका है, ब्रातः स्थूल व्यक्त उसकी दृष्टि को विराम देगा। यदि हम पहले मिली सौन्दर्य्य दृष्टि ग्रीर न्त्राज की यथार्थ-सृष्टि का समन्वय कर सकें, पिछली सक्रिय भावना से बुद्धिवाद की शुष्कता को हिनम्ध बना सकें ऋौर पिछली सुदम चेतना की व्यापक मानवता में प्राण-प्रतिष्ठा कर सकें तो जीवन का सामञ्जस्यपूर्ण चित्र दे सकेंगे। परन्तु जीवन के प्रत्येक चेत्र के समान कविता का भविष्य भी अभी अनिश्चित ही है। पिछले युग की कविता श्रपनी ऐश्वर्य-राशि में निश्चल है श्रीर श्राज की, प्रतिक्रियात्मक विरोध में गतिवती। समय का प्रवाह जब इस प्रतिक्रिया को स्निग्ध श्रीर विरोध को कोमल बना देगा तब हम इनका उचित समन्वय कर सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

साधारणतः नवीन काञ्यधारा ने श्रमी छायावाद की बाह्य रूपरेखा नहीं छोड़ी, केवल शब्दावली, छुन्द, ध्विन श्रादि में एक निरन्तर सतर्क शिथिलता लाकर उसे विशेषता मान लिया है। श्रपने प्रारम्भिक रूप में ही यह रचनाएँ पर्याप्त मिन्नता रखती हैं जिससे हम उनमें व्यक्त विभिन्न विचारधाराश्रों से सहज ही परिचित हो सकते हैं। इस काञ्य की एक धारा ऐसी चिन्तनप्रधान रचनाश्रों को जन्म दे रही है जिनमें एक श्रोर विविध बौद्धिक निरूपणों के द्वारा कुछ प्रचलित सिद्धान्तों का प्रतिपादन होता चलता है श्रीर दूसरी श्रोर पीड़ित मानवता के प्रति बौद्धिक सहा-नुभूति का व्यक्तीकरण। इन रचनाश्रों के मूल में वर्तमान व्यवस्थाश्रो की प्रतिक्रिया श्रवश्य है परन्तु वह मनुष्य की रागात्मक वृत्तियों में उत्पन्न न होकर उसके ठंढे चिन्तन में जन्म श्रीर विकास पाती है, उसमें श्रावश्यक भावप्रवेग का नितान्त श्रभाव स्वामाविक ही है।

दूसरी धारा में पिछले वपों के राष्ट्रीय गीतों की परम्परा ही कुछ श्रितशयोक्ति श्रोर उलटफेर के साथ व्यक्त हो रही है। ऐसी रचनाश्रों में किन का श्रहंकार स्वानुभूत न होकर रूढ़ि मात्र बन गया है, इसीसे वह प्रलयंकर, महानाश की ज्वाला श्रादि रूपकों में व्यक्त विशिक उत्तेजना में फुलमाड़ी के समान जलता बुमता रहता है। श्रमंख्य निजींन श्रानृत्तियों के कारण यह शब्दावली श्रपना प्रभाव खो चुकी है; किन जब तक सचाई के साथ इनमें श्रपने प्राण् नहीं फूँक देता तब तक यह किनता के न्तेत्र में निशेष महत्त्व नहीं पातीं।

नीसरी काव्यधारा की रूपरेखा आदर्शवाद की विरोध-भावना से बनी है। उसमें एक ऋोर यथार्थ की छाया में वासना के वे नम्र चित्र हैं जो मूलतः हमारी सामाजिक विकृति से सम्बन्ध रखते हैं स्त्रौर दूसरी ख्रोर जीवन के वे घृिखत कुत्सित रूप जो हमारी समष्टिगत चेतना के ग्रमाव से उत्पन्न हैं। एक में भावना की परिएति का अभाव है श्रीर दूसरे में संवेदनीय श्रनुभृति का, श्रतः ये कृतियाँ हमारे सामने केवल एक विचित्र चित्रशाला प्रस्तुत करती हैं। यथार्थ का कान्यगत चित्रण सहज होता है यह घारणा भ्रान्तिमूलक ही प्रमाणित होगी। वास्तव में यथार्थ के चितेरे को ऋपनी अनुभृतियों के इल्के से इल्के श्रीर गहरे से गहरे रंगों के प्रयोग में बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उसका चित्र ख्रादर्श के समान न ग्रस्पप्ट होकर ग्रग्राह्य हो सकता के अनेक रूप रूपान्तरों में से किसी एक में प्रतिष्ठित होगा ही। यथार्थ की कविता को जीवन के उस स्तर पर रहना पड़ता है जहाँ से वह हमें जीवन के भिन्नवर्णी चित्र ही नहीं देती, प्रत्युत उनमें व्यक्त जीवन के प्रति एक प्रतिक्रियात्मक संवेदन भी देती है। घृणित कुत्सित के प्रति हमारी करुण संवेदना की प्रगति श्रीर कर कटोर के विरुद्ध हमारी

कोमल भावना की जागृति, यथार्थ का ही वरदान है। परन्तु ग्रापनी विकृति में यथार्थवाद ने हमें क्या दिया है इसे जानने के लिए हम ग्रापने नैतिकपतन के नम्र रूप पर श्राश्रित साहित्य को देख सकते हैं।

भविष्य में प्रगतिवाद की जो दिशा होगी उसकी कल्पना ग्रामी समीचीन नहीं हो सकती। इतना स्पष्ट है कि यह श्रमिकों की वाणी में बोलने वाली किवता मध्यम वर्ग के कंठ से उत्पन्न हो रही है, ग्रनः इसे समफ्तने के लिए उसी वर्ग को पृष्ठभूमि चाहिए। हमारा जातीय इतिहास प्रमाणित कर देगा कि सांस्कृतिक हष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हुए भी यह वर्ग बदलती हुई परिस्थितियों से उच्चवर्ग की ग्रापेचा ग्राधिक प्रमावित होता है। संख्या में हल्के ग्रोर मुविधात्रों में भाग उच्चवर्ग ने किसी भी संघर्ष में ग्रापनी स्थित में कोई विशेष पिवर्तन नहीं किया है। मध्ययुग में विजेताग्रों से कुछ समय तक संघर्ष कर तथा संख्या में कुछ घट कर जब उच्चवर्ग फिर पुरानी स्थिति में ग्रा गया तब मध्यम वर्ग की समस्यायें च्यों की त्यों थीं। उनमें से कुछ ने राजदरवारों में श्रार ग्रीर विलास के राग गाये, कुछ ने जीवन को भिन्त ग्रीर ज्ञान की पूत धाराग्रों में निमिष्जित कर डाला ग्रीर कुछ फ़ारसी पढ़ पढ़ कर मुंशी बनने लगे।

उसके उपरान्त फिर इसी इतिहास की ऋावृत्ति हुई। जब उच्चवर्ग नये पाश्चात्य शासको की वरद छाया में ऋपने पुराने फीके जीवन पर नई सम्यता का सुनहला पानी फेर रहा था तब मध्यम वर्ग में ऋषिकांश के जीवन में ऋंग्रेजी सीख कर केवल क्लर्क बनने की साधना वेगवती होती जा रही थी। इस साधना की सफलता ने उसे यन्त्रमात्र ही रहने दिया, पर तब भी उसकी यह धारणा न मिटी कि उसका ऋगैर उसकी संतान का कल्याण केवल इसी दिशा में रिवृत है।

इस बीच में सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए नई प्रेरणा मिलने का कहीं अवकाश ही न था। पुरानी जीर्णशीर्ण व्यवस्थाओं के भीतर हमारा सामाजिक जीवन उत्तरोत्तर विकृत होने लगा। संस्कृति के नाम पर जो कुछ प्रचलित रूढ़ियाँ थीं वे जीवन में श्रीर कोई द्वार न पाकर धर्मा श्रीर साहित्य में फैलने लगीं। इस पंक में कमल भी खिले श्रवश्य, परन्तु इससे जल की पंकिलता में श्रन्तर नहीं पड़ता।

ऐसे ही समय में भारतेन्दु-युग की कविता में विखरे देशप्रेम को हमारी राष्ट्रीय भावना में विकास पाने का अवसर मिला। साधारणतः जीवन की व्यष्टिगत चेतना के पश्चात् ही ममष्टिगत राष्ट्रीय चेतना का उदय होना चाहिए। परन्तु साधन और समय के अभाव में हम इस चेतना का आयाहन केवल अयुविधाओं के मौतिक धरातल पर ही कर सके, इसी से शताब्दियों से निर्जीवप्राय जनसमूह सिक्रय चेतना लेकर पूर्ण रूप से अब तक न जाग सका।

मध्यवर्ग का इस लाग्रित में क्या स्थान है यह बताने की आवश्यकता नहीं परंतु इसके उपरान्त भी उसकी स्थिति श्रानिश्चित जिटलनर होती गई। हमारी राष्ट्रीय चेतना एक विशेष राजनैतिक ध्येय को लेकर जाग्रत हुई थी, श्रातः जीवन की उन श्रान्य व्यवस्थाश्रों की श्रोर ध्यान देने का उसे श्रावकाश ही नहीं मिला जो जीवन की व्यष्टिगत चेतना से सम्बन्ध रखती थीं।

यह स्वाभाविक ही था कि जीवन की बाह्य व्यवस्था में विकास न होने के कारण हमारी सब प्रवृत्तियाँ और मनोवृत्तियाँ अन्तर्भुती होकर हमारे भावजगत को अत्यधिक समृद्ध कर देतीं। छायावाद और रहस्य-वाद के अन्तर्गत सूच्मतम अनुभूतियों के कोमलतम मूर्च रूप, भावना के हल्के रंगों का वैचित्र्य, वेदना की गहरी रेखाओं की विविधता, करुणा का अतल गाम्भीर्थ्य और सौन्दर्थ्य का असीम विस्तार हमारी उपयुक्त धारणा का समर्थन कर देते हैं। परन्तु इन सौन्दर्थ्य और भावना के पुजारियों को भी उसी निष्क्रिय संस्कृति और निष्पाण सामाजिकता नमें से ही अपना पथ खोजना पड़ा है। वे मध्य युग के सन्त नहीं हैं 'जो स्वान्तः सुखाय दुलसी रघुनाथ-गाथा' कह कर बाह्य जीवन-जनित निराशा से बच जाते।

इनके साथ उस नवीन पीढ़ी का उल्लेख भी उचित होगा जो रूढ़ियस्त मध्यवर्ग में पली और जीवन का अधिकांश जीवन को भुलाने में विता कर संसार यात्रा के लिए केवल स्वप्न और भावुकता का सम्बल लिए हुए विद्यालयों से वाहर आई। जीवन की व्यवस्था में अपनी स्वप्न सुष्टि का कोई स्थान न पाकर उसकी मानसिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ वह अनेकरूपी है। इनमें से कुछ के अनिमल स्वर हमें छायावाद की रागिनी में सुन. पड़ते हैं और कुछ के प्रगतिवाद के शंख में। साम्यवाद, समाजवाद, आदि विचारधाराओं से भी यह प्रवाह में पड़े हुए पत्थर हो रहे हैं।

इस प्रकार के सामूहिक असन्तोप श्रोर निराशा की पृष्ठभूमि पर जो प्रतिक्रियात्मक काव्य-रचना हो रही है वह बौद्धिक निरूपणों से बोिमल है। जिन व्यवस्थाश्रों में जीवन का उपयुक्त समाधान नहीं मिला उसकी कलाकसौटियों श्रीर काव्य के उपादानों पर उसे खीक है। वास्तव में इस प्रगति के भीतर मध्यवर्ग की क्रान्ति ही गतिशील है। किवयों ने कुछ साम्यवाद के प्रतीकों के रूप में, कुछ ग्रामों की श्रोर लौटने की देशव्यापी पुकार से प्रभावित होकर श्रीर कुछ श्रपनी सहज संवेदना से जिस पीड़ित, दलित श्रीर श्रपनी वेदना में मूर्व्छित वर्ग को काव्य का विषय बनाया है उसके जीवन में वे युलमिल नहीं सके, इसीसे कहीं वह बुद्धि की दौड़ के लिए मेदान बन जाता है, कहीं भावनाश्रों को टाँगने के लिए खूँटी का काम देता है श्रीर कहीं निर्जीव चित्रों के लिए चेतना-हीन श्राधार वनकर ही सफलता पाता है। श्रवश्य ही करुणा को भी रुला देने वाले इस जीवन के कुछ सजीव चित्रण हुए हैं परन्तु वे नियम के श्रपवाद जैसे हैं।

इतिहास के क्रम में हमारी विचार-शृंखला की कड़ी वन करो यह प्रगतिवाद सदा ही रह सकता है पर काव्य में अपनी प्रतिष्ठा के लिए उस कला की रूपरेखा में वॅधना ही पड़ेगा। छायावाद युग की सूद्म अनुभूतियों की अभिव्यञ्जना शैली चाहे उसके लिए उपयुक्त न हो, परन्तु कला के उस सहज, सरल ग्रौर स्वामाविक सौन्दर्य्य के प्रति उसकी सतर्क विरक्ति उचित नहीं जो जीवन के घृणित, कुत्सित रूप के प्रति भी हमारी ममता को जगा सकता है।

इसके अतिरिक्त विचारों के प्रसार और प्रचार के अनेक वैज्ञानिक माधनों से युक्त युग में, गद्य का उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चलनेवाला रूप रहते हुए, हमें अपने केवल बौद्धिक निरूपणों और वादिवशेष सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए कविता की सहायता की आवश्यकता नहीं रही। चाण्यक्य की नीति वीणा पर गाई जा सकती है, परन्तु इस प्रकार वह न नीति की कोटि में आ सकती है और न गीत की सीमा में, इसे जानकर ही इस बुद्धिवादी युग को हम कुछ दे सकेंगे।

इस युग के कि के सामने जो विपम परिस्थितियाँ हैं उन पर मैं रंग फेरना नहीं चाहती। त्राज संगठित जाति वीरगाथाकालीन युद्ध के लिए नहीं सिजत हो रही है जो किव चरणों के समान कड़खों से उसे उत्तेजित मात्र करके सफल हो सके, वह ऐश्वर्यराशि पर बैठी पराजय भुलाने के साधन नहीं दूँ द रही है जो किव विलास की मिदरा ढाल ढाल कर अपने आपको भूल सके और वह कठोर संघर्ष से ज्ञामकंठ भी नहीं है जो किव अध्यात्म की सुधा से उसकी प्यास बुक्ता सके।

वास्तव में वह तो जीवन श्रीर चेतना के ऐसे विषम खंडों में फूट कर विखर गई हैं जो सामञ्जरम को जन्म देने में श्रसमर्थ परस्पर विरोधी उपकरशों से बने जान पड़ते हैं। इसका कारण कुछ तो हमारा व्यक्ति-प्रधान युग हैं श्रीर कुछ वह प्रवृत्ति जो हमें जीवन से कुछ न सीख कर श्रध्ययन से सब कुछ सीखने को वाध्य करती है। हम संसार भर की विचारधाराश्रों में जीवन के मापदण्ड खोजते खोजते जीवन ही खो चुके हैं, श्रतः श्राज हम उन निर्जीव मापदण्डों की समध्ट मात्र हैं।

कवि के एक अरोर अप्राणित वर्ग उपवर्गों में खंडित मुडी भर मनुष्यों की ज्ञान-राशि है और दूसरी ओर रूढ़ियों में अचल, असंख्य निजीव पिंडों में विखरे मानव का अज्ञान-पुड़ा। एक अपने विशेष। सिद्धान्तों के प्रचार के लिए किन का कंठ खरीदने को प्रस्तुत है श्रीर दूसरा उसकी वाणी से उतना श्रर्थ निकाल लेना भी नहीं जानता जितना वह श्रपने श्राँगन में बोलनेवाले काक के शब्द का निकाल लेता है। एक श्रोर राजनैतिक उसे निष्क्रिय समस्तता है, दूसरी श्रोर समाज-सुधारक उसे श्रवोध कहता है। इसके श्रतिरिक्त उसका व्यक्तिगत जीवन भी है जिसके सब सुनहले स्वप्नों श्रीर रंगीन कल्पनाश्रो पर, व्यापक विषमता से निराशा की कालिमा फैलती जाती है।

इस युग का कवि हृदयवादी हो वा बुद्धिवादी, स्वप्नद्रष्टा हो या यथार्थ का चित्रकार, अध्यातम से बँधा हो या भौतिकता का अनुगत, उसके निकट यही एक मार्ग शेष है कि वह अध्ययन में मिली जीवन की चित्रशाला से बाहर त्राकर, जड़ रिद्धान्तों का पाथेय छोड़कर श्रपनी सम्पूर्ण संवेदन शक्ति के साथ जीवन में घुल मिल जावे। उसकी केवल व्यक्तिगत सुविधा श्रस्तिधा श्राज गौण हैं. उसकी केवल व्यक्तिगत हार जीत आज मूल्य नहीं रखती, क्योंकि उसके सारे व्यष्टिगत सत्य की आज समध्टिगत परीचा है। ऐसी क्रान्ति के श्रवसर पर सच्चे कलाकार पर-'पीर बवर्ची भिश्ती खर' की कहावत चरितार्थ हो जाती है-उसे स्वप्न द्रष्टा भी होना है, जीवन के चत्त्वाम निम्न स्तर तक मानसिक खाद्य भी पहुँचाना है, तुषित मानवता को संवेदना का जल भी देना है और सब के अज्ञान का भार भी सहना है। उसीके हृदय के तार इतने खिंचे सधे होते हैं कि हल्की सी साँस से भी मंकृत हो सकें, उसीके जीवन में इतनी विशालता सम्भव है कि उसमें सबके वर्गभेद एक होकर समा सकें श्रीर उसीकी भावना का श्रञ्जल इतना श्रञ्जोर बन एकता है कि सबके श्राँस श्रौर हँसी संचित कर सकें। सारांश यह कि आज के कवि को अपने लिए श्चनागरिक होकर भी संसार के लिए गृही, श्रपने प्रति वीतराग होकर भी सबके प्रति अनुरागी, अपने लिए संन्यासी होकर भी सबके लिए कर्म्भयोगी होना होगा, क्योंकि आज उसे अपने आपको खोकर पाना है।

युग्युगान्तर से कवि जीवन के जिस कलात्मक रूप की भावना करता आ रहा है आज उसे यदि मानवता के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाना है तो उसका कार्य्य उस युग से सहस्र गुण कठिन है जब वह इस भावना को कुछ भावप्रवर्ण मानवो को सहज ही सौंप सकता था। वह सौन्दर्य ऋौर भावना की विराट विविधता से भरे कलाभवन को जला कर ऋपने पथ को सहज ऋौर कार्य को सरल कर सकता है, क्योंकि तब उसे जीवन को निम्न स्तर पर केवल ग्रहण कर लेना होगा. उसे नई दिशा में ले जाना नहीं: परन्तु यह उसके ग्रन्याय का कोई प्रतिकार नहीं है। फिर जब संशाहीन मानवता श्रपनी सक्रिय चेतना लेकर जागेगी तब वह इस प्रासाद के भीतर काँकना ही चाहेगी जिसके द्वार उसके लिए इतने दीर्घकाल से रुद्ध रहे हैं। बस मनुष्य जिसने युगो के समुद्र के समुद्र बह जाने पर भी एक कलात्मक पत्थर का खड नहीं वह जाने दिया, असीम शून्य में अनन्त स्वरं की लहरों पर लहरें मिट जाने पर भी एक कलात्मक पंक्ति नहीं खोई, ऐसा खँडहर पाकर हमारे प्रति कृतज्ञ होकर कुछ श्रीर भाँगेगा या नहीं इसका प्रमाण अन्य जागत देश दे सकेंगे।

मनुष्य में कल्याणी कला का छोटा से छोटा श्रंकुर उगाने के लिए भी श्राज के किन को सम्पूर्ण जीवन की खाद प्रसन्नता से देनी होगी इसमें सुक्ते संदेह नहीं हैं।

ग्रीर ग्रपने सम्बन्ध में क्या कहूं!

एक व्यापक विकृति के समय, निर्जीव संस्कारों के बोक्स से जड़ीमूत वर्ग में मुक्ते जन्म मिला है। परन्तु एक स्रोर साधनापूत, श्रास्तिक स्रोर माबुक माता स्रोर दूसरी स्रोर सब प्रकार की साम्प्रदायिकता से दूर, कर्मनिष्ठ स्रोर दार्शनिक पिता ने अपने स्रपने संस्कार देकर मेरे जीवन को जैसा विकास दिया उसमें भावुकता बुद्धि के कठोर धरातल पर, साधना एक व्यापक दार्शनिकता पर स्रोर स्रास्तिकता एक सिक्रय पर किसी वर्ग या सम्प्रदाय में न बँधनेवाली चेतना पर ही स्थिति हो

सकती थी। जीवन को ऐसी ही पार्श्वभूमि पर, माँ से पूजा-श्रारती के समय सुने हुए मीरा, तुलसी ब्रादि के तथा उनके स्वरंचित पदा के संगीत पर मुग्ध होकर मैंने ब्रजभाषा में पद-रचना त्रारम्भ की थी। मेरे प्रथम हिन्दी-गुरु भी ब्रजभापा के ही समर्थक निकले, ग्रतः उलटी-सीधी पद-रचना छोड़कर मैंने समस्या-पूर्त्तियों में मन लगाया। वचपन में जब पहले पहले खड़ीबोली की कियता से मेरा परिचय पत्रिकान्त्रों द्वारा हुन्ना तब उसमें बोलने की भाषा में ही लिखने की मुविधा देखकर मेरा अबोध मन उसी ओर उत्तरोत्तर आकृष्ट होने लगा। गुरु उसे कविता ही न मानते थे त्रातः छिपा छिपा कर मैंने रोला त्रीर हरिगीतिका में भी लिखने का प्रयत्न आरम्भ किया। माँ से सुनी एक करुण कथा का प्रायः सौ छन्दों में वर्णन कर मैंने मानो खणड-काव्य लिखने की इच्छा भी पूर्ण कर ली। बचपन की वह विचित्र कृति कदाचित् खो गई है। उसके उपरान्त ही बाह्य जीवन के दुःखीं की स्रोर मेरा विशेष ध्यान जाने लगा था। पडोस की एक विधवा वधू के जीवन से प्रभावित होकर मैंने 'श्रबला', 'विधवा' श्रादि शीर्षकों से उस जावन के जो शब्द चित्र दिये थे वे उस समय को पत्रिकात्रों में भी स्थान पा सके। पर जब मैं अपनी विचित्र कृतियां तथा तूलिका श्रौर रंगों को छोड़ कर विधिवत् श्रध्ययन के लिए बाहर आई तब सामाजिक जाग्रत के साथ राष्ट्रीय जाग्रति की किरखें फैलने लगी थीं, त्रातः उनसे प्रभावित होकर मैंने भी 'श्रंगारमयी श्रनुरागमयी भारत जननी भारत माता<sup>3</sup>, 'तेरी उतारूँ श्रारती माँ भारती' त्यादि जिन रचनात्रों की सृष्टि की वे विद्यालय के वातावरण में ही खो जाने के लिए लिखी गई थीं। उनकी समाप्ति के नाथ ही मेरा कविता का शैशव भी समाप्त हो गया।

इस समय से मेरी प्रवृत्ति एक विशेष दिशा की स्रोर उन्मुख हुई जिसमें व्यष्टिगत दुःख समष्टिगत गंभीर वेदना का रूप प्रहण करने लगा स्रोर प्रत्यन्त का स्थूल रूप एक सुन्म चेतना का स्रामास देने लगा। कहना नहीं होगा कि इस दिशा में मेरे मन को वही बिश्राम मिला जो पिल शावक को कई बार गिर उठ कर अपने पंखों को सँभाल लेने पर मिलता होगा। नीहार का अधिकांश मेरे मैट्रिक होने से पहले लिखा गया है, अतः उतनी कम विद्याबुद्धि से पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन की कोई सुविधा न मिल! सकना ही स्वाभाविक था। वँगला न जानने के कारण उसकी नवीन काव्यधारा से निकट परिचय प्राप्त करने के साधनों का अभाव रहा। ऐसी दशा में मेरी काव्यजिज्ञासा कुछ तो प्राचीन साहित्य और दर्शन में सीमित रही और कुछ सन्तयुग के रहस्यात्मक आत्मा से लेकर छायावाद के कोमल कलेवर तक फैल गई। करुणाबहुल होने के कारण बुद्ध सम्बन्धी साहित्य भी मुक्ते बहुत प्रिय रहा है। उस समय मिले हुए संस्कारों और प्रेरणा का मैंने कभी विश्लेपण नहीं किया है इसलिए उनके सम्बन्ध में क्या बताऊँ। इतना निश्चितरूप से कह सकती हूँ कि मेरे जीवन ने वही प्रहण किया जो उसके अनुकूल था और आगे चलकर अध्ययन और ज्ञान की परिधि के विस्तार में भी उसे खोया नहीं वरन उसमें नवीनता ही पाई।

मेरे सम्पूर्ण मानसिक विकास में उस बुद्धप्रसूत चिन्तन का भी विशेष महत्व है जो जीवन की बाह्य व्यवस्थात्रों के अध्ययन में गति पाता रहा है। अनेक सामाजिक रूढ़ियों में दबे हुए, निर्जीव संस्कारों का भार ढोते हुए और विविध विषमताओं में साँस लेने का भी अवकाश न पाते हुए जीवन के ज्ञान ने मेरे भावजगत की वेदना को गहराई और जीवन को किया दी है। उसके बौद्धिक निरूपण के लिए मैंने गद्य को स्वीकार किया था परन्तु उसका अधिकांश अभी अप्रकाशित ही है।

ऐसी निष्क्रिय विकृति के साथ जब इतना बढ़ा हुआ अज्ञान होता है तब शान्त बौद्धिक निरूपणी का स्थान किया को न देना वैसा ही है जैसा जलते हुए घर में बैठकर लपटों को बुमाने की आजा देना, इस अनुभूति के कारण मैंने व्यक्तिगत सुविधायें न खोजकर जीवन के आर्चक्रन्दन से भरे कोलाहल के बीच में खड़ा रहना ही स्वीकार। किया है। निरन्तर एक स्पन्दित मृत्यु की छाया में चलते हुए मेरे अस्वस्थ शरीर और व्यस्त जीवन को जय कुछ ज्ञ्ण मिल जाते हैं तब वह एक अमर चेतना और व्यापक करुणा से तादात्म्य करके ग्रपने ग्रागे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करता है इसीसे मेरी सम्पूर्ण कविता का रचनाकाल कुछ घंटों ही में सीमित किया जा सकता है। प्रायः ऐसी कविताएँ कम हैं जिनके लिखते समय मैंने रात में चौकीदार की सजग वाणी या किसी अकेले जाते हुए पथिक के गीत की कोई कड़ी नहीं सुनी।

इस बुद्धिवाद के युग में भी मुक्ते जिस अध्यात्म की आवश्यकता है वह किसी रूढ़ि, धर्म्म या सम्प्रदायगत न होकर उस सूक्ममत्ता की परिभाषा है व्यष्टि की सप्राण्ता में समष्टिगत एकप्राण्ता का आमास देती है इस प्रकार वह मेरे सम्पूर्ण जीवन का ऐसा स्क्रिय पूरक है जो जीवन के सब रूपों के प्रति मेरी ममता समान रूप से जगा सकता है। जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकीण में निराशा का कुहरा है या व्यथा की आर्द्रता यह दूसरे ही बता सकेंगे, परन्तु हृदय में तो मैं आज निराशा का कोई स्पर्श नहीं पाती, केवल एक गम्भीर करुणा की छाया ही देखती हूँ।

साहित्य मेरे सम्पूर्ण जीवन की साधना नहीं है यह स्वीकार करने में मुक्ते लज्जा नहीं। आज हमारे जीवन का धरातल इतना विपम है कि एक पर्वत के शिखर पर बोलता है और दूसरा कूप की अतल गहराई में सुनता है। इस मानव-समिष्ट में जिसमें सात प्रति शत साचर और एक प्रतिशत से भी कम काव्य के मर्मश्च हैं हमारा बौद्धिक निरूपण कृषिठत और कलागत सृष्टि पंखहीन है। शेष के पास हम अपनो प्रसाधित कलात्मकता, और बौद्धिक ऐश्वर्य छोड़ कर व्यक्ति मात्र होकर ही पहुँच सकते हैं। बाहर के वैषम्य और संघर्ष से थिकत मेरे जीवन को जिन च्यां में विश्राम मिलता है उन्हीं को कलात्मक कलेवर में स्थिर कर मैं समय समय पर उनके पास पहुँचाती ही रही हूँ जिनके निकट उनका कुछ मूल्य है। शेष जीवन को जहाँ देने की

त्र्यावश्यकता है वहाँ उसे देने में मेरा मन कमी कुिएउत नहीं होगा। मेरी कविता यथार्थ की चित्रकर्जी न होकर स्थूलगत सुद्तम की भावुक हैं त्रातः उसके उपयोग के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है।

प्रस्तुत संग्रह में किसी विशेष दृष्टिकीण से चुनाव न करके मैंने उन्हीं रचनात्रों में से कुछ रख दी हैं जो सुभे अञ्छी लगों। मेरे दृष्टि-कोण से उनका सामज्जस्य हो सकेगा या नहीं इस सम्बन्ध में मेरा कुछ कहना आवश्यक नहीं।

भौतिकता के कठोर धरातल पर, तर्क से निष्करण श्रौर हिंसा से जर्जरित जीवन में व्यक्त युग के। देखकर स्वयं कभी कभी मेरा व्यथित मन भी श्रपनी करुण भावना से पूछना चाहता है, 'श्रश्रुमय कोमल कहाँ तू श्रा गई परदेशिनी री'।

—परन्तु मेरे हृदय के कोने कोने में सजग विश्वास जानता है कि जिम विद्युत् के भार से कठोर पृथ्वी फट जाती है उसीको बादल की सजलता अपने प्राणों का आलोक बनाये घूमती है। अभि को बुमाने के लिए हमें, उसके विरोधी उपादानों में ही शांकशाली जल की आवश्यकता होगी, अंगारों के पर्वत और लपटों के रेले की नहीं।

जीवन के इतिहास में पशुता से पशुता की, कठोरता से कठोरता की श्रोर बुद्धि से बुद्धि की कभी पराजय नहीं हुई, इस चिर परीचित सिद्धान्त की जैसी नई कसौटी हम चाहते थे वैमी ही लेकर हमारा ध्वंस-युग श्राया है इसके ध्वंसावशेष में निर्माण का कार्य मनुष्यता, करुणा श्रोर भावनामूलक विश्वास ही से हा सकेगा यह मैं नहीं भूलना चाहती।

प्रयाग ५-१०-४० महादेवी

## श्राधुनिक कवि

निशा की, घो देता राकेश चाँदनी में जब ऋलके खोल, कलो से कहता था मधुमास 'बता दो मधुमदिरा का मोल':

> क्तटक जाता था पागल वात धूलि में तुहिन-कणों के हार, सिखाने जीवन का सङ्गीत तभा तुम आये थे इस पार!

विछाती थी सपनों के जाल तुम्हारी वह करुणा की कोर, गई वह ऋधरों की मुसकान मुक्ते मधुमय पीड़ा में बोर:

> भूलती थी मैं सीखे राग विछलते थे कर बारम्बार, तुम्हें तब त्राता था करुणेश! उन्हीं मेरी भूलो पर प्यार!

गए तब से कितने युग बीत हुए कितने दीपक निर्वाण, नहीं पर मैंने पाया सीख तम्हारा सा मनमोहन गान!

> नही ऋब गाया जाता देव! थकी ऋँगुली, हैं ढीले तार, विश्ववीणा में ऋपनी ऋाज मिला लो यह ऋस्फ्रट भड़ार!

रजतकरों की मृदुल तूलिका से ले तुहिनविन्दु सुकुमार, कलियों पर जब आँक रहा था करुण कथा अपनी संसार;

> तरल हृदय की उच्छवासें जब भोले मेघ लुटा जाते, ग्रम्थकार दिन की चोटो पर ग्राञ्जन बरसाने ग्राते!

मधु की बूँदों में छलके जव तारकलोकों के शुचि फूल, विधुर हृदय के मृदु कम्पन सा सिहर उठा वह नीरव कुल;

> मूक प्रण्य से, मधुर व्यथा से, स्वप्नलोक के से आ्राह्वान, वे आये चुपचाप सुनाने तब मधुमय सुरली की तान!

चल चितवन के दूत सुना उनके, पल में रहस्य की बात, मेरे निनिमेष पलकों में मचा गए क्या क्या उत्पात!

जीवन है उन्माद तभी से निधियाँ प्राणों के छाले, माँग रहा है विपुल वेदना- के मन प्याले पर प्याले !

पीड़ा का साम्राज्य सब गया उस /दिन दूर द्वितिज के पार, मिटना था निर्वाण जहाँ नीरव रोदन था पहरेदार!

कैसे कहती हो सपना है ग्राल ! उस मूक मिलन की बात ? भरे हुए श्रव तक फूलों में मेरे श्राँस उनके हास!

निश्वासों का नीड़ निशा का बन जाता जब शयनागार, लुट जाते ऋभिराम छिन्न मुक्तावलियों के बन्दनवार,

तब बुक्तते तारों के नीरव नयनों का यह हहाकार, आँस् से लिख लिख जाता है 'कितना अस्थिर है संसार!'

हँस देता जब प्रात, सुनहरे अञ्चल में विखरा रोली, लहरों का विछलन पर जब मचनी पड़तो किरणें भोली,

तब कलियाँ चु चान उठाकर प्लाव के घूँघट सुकुमार, छलकी पलकों से कहतो हैं 'कितना मादक है संसर!'

देकर सौरम दान पवन से कहते जब मुरक्ताये फूल, 'जिसके पथ में बिछे, वही क्यों भरता इन ब्राँखों में धूल'?

'श्रव इनमें क्या सार' मधुर जब गाती भौरों की गुआार, मर्मर का रोदन कहता है 'कितना निष्टुर है ससार!'

> स्वर्ण वर्ण से दिन लिख जाता जब अभने जीवन की हार, गोधूली नम के श्राँगन में देती अपिशत दीक बार,

हँसकर तब उस पार तिमिर का कहता बढ़ बढ़ पारावार, 'बीते युग, पर बना हुआ है अब तक मतवाला संसार!'

स्वप्नलोक के फूलों से कर ग्रपने ज'वन का निर्माण, 'ग्रमर हमारा राज्य' सोचते है जब मेरे पागल प्राण,

आकर तब अज्ञात देश से जाने किसकी मृदु सङ्कार, गा जाती है करूण स्वरों में 'कितना पंगल है सवार!' रजनी श्रोढ़े जाती थी भिलमिल तारों की जाली, उमके बिखरे वैमव पर जब रोती थी उजियाली;

> शाशि को छूने मचली सी लहरों का कर कर चुम्बन, बेसुध तम की छाया का तटनी करतो श्रालिङ्गन!

श्रापनी जब करुण कहानों कह जाता है मल बानिल, श्रास् से भर जाता तब—स्था श्रावनी का श्रञ्जल;

पल्लव के डाल हिंडो**ले** सौरम सोता कलियों में, छिप छिप किरणें ग्रातीं जब मधु से सींची गलियों में!

श्राँखों में रात विता जब विधु ने पीला मुख फेरा, श्राया फिर चित्र बनाने प्राची में प्रात चितेरा;

> कन कन में जब छाई थी वह नवयौवन को लाली, मैं निर्धन तब आई ले सफ्नो से भर कर डाली!

जिन चरणों की नखज्योती— ने हीरकजाल लजाये, उन पर मैंने धुँधले से श्राँसू दो चार चढ़ाये!

> इन ललचाई पलकों पर पहरा जब था बीड़ा का, साम्राज्य मुफे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का!!

उस सोने के सपने को देखें कितने युग बीते! श्राँखों के कोप हुए हैं मोती बरसा कर रीते!

> श्रपने इस स्नेपन की में हूँ रानी मतवाली, प्राणों का दीप जला कर करती रहती दीवाली।

मेरी श्राहें सोती हैं इन श्रोटों की श्रोटों में, मेरा सर्वस्व छिपा है इन दीवानी चोटों में!!

> चिन्ता क्या है, हे निर्मम ! बुक्त जाये दीपक मेरा, हो जायेगा तेरा ही पीड़ा का राज्य ग्रॅंधेरा!

मिल जाता काले श्रञ्जन में सन्ध्या की श्राँखो का राग, जब तारे फैला फैला कर स्ते में गिनता श्राकाश,

उसकी खोई सी चाहो में धुट कर मूक हुई आहों में !

भूम भूम कर मतवाली सी पिये वेदनात्रों का प्याला. प्राणों में रूँघी निश्वासें त्राती ले मेघो की माला;

उसके रह रह कर रोने में मिल कर विद्युत् के खोने में!

धीर से सूने श्राँगन में फैला जब जाती हैं रातें भर भर के ठंढी साँसों में मोती से श्राँस की पातें;

उनकी सिहराई कम्पन में किरणो के प्यासे चुम्बन में !

जाने किस बीते जीवन का संदेशा दे मन्द समीरण, क्रू देता ऋपने पंखों से मुर्काये फूलों के लोचन;

उनके फीके मुस्काने में फिर श्रलसाकर गिर जाने में।

श्राँखों की नीरव भिक्ता में श्राँस् के मिटते दागों में, श्रोंठों की हँसती पीड़ा में श्राहों के बिखरे त्यागों में,

कन कन में विखरा है निर्मम ! मेरे मानस का स्तापन!

में ग्रनन्त पथ में लिखती जो सस्मित सपनों की बातें, उनको कभी न घो पायेंगी ग्रपने ग्राँसू से रातें !

उड़ उड़ कर जो धूलि करेगी

मेघों का नम में ऋभिपेक,

ऋमिट रहेगी उसके ऋञ्चल—

में मेरी पीड़ा की रेख!

तारों में प्रतिविम्बित हो
मुस्कायेंगी अनन्त आँखें,
होकर सीमाहीन शून्य में
मॅडरायेंगी अभिलाषें !

वीगा होगी मूक बजाने—
वाला होगा अन्तर्धान,
विस्मृति के चरणों पर आ्राकर
लोटेंगे सौ सौ निर्वाण !

जब ब्रासीम से हो जायेगा
मेरी लघु सीमा का मेल,
देखोगे तुम देव ! ब्रामरता
खेलेगी सिटने का खेल !

छाया की आँखमिचौनो मेघो का मतवालापन, रजनी के श्याम कपोलो पर ढरकीले अम के कन;

> फूलों की मीठी चितवन नभ की ये दीपावलियाँ, पीले मुख पर सन्ध्या के वे किरणों की फुलफड़ियाँ!

बिधु की चाँदी की थाली मादक मकरन्द भरी सी जिसमें उजियारी रातें लुटती घुलती मिसरी सी;

> भित्तुक से फिर जास्रोगे जब लेकर यह स्रपना धन करुणामय तब समभोगे इन प्राणों का महगापन!

क्यों श्राज दिये देते हो श्रपना मरकत मिंहासन ? यह है मेरे मरु मानस का चमकीला सिकताकन!

> श्रालोक यहाँ लुटता है बुक्त जाते हैं तारागण, श्रविराम जला करता है पर मेरा दीपक सा मन ।

जिसकी विशाल छाया में जग बालक सा मोता है, मेरी श्राँखों में वह दुख श्राँस् बन कर खेाता है!

> जग हँस कर कह देता है मेरी आँखें हैं निर्धन, इनके वरसाये मोती क्या वह अब तक पाया गिन?

मेरी लघुता पर त्राती जिस दिञ्य लोक के। बीड़ा, उनके प्राणों से पूछो वे पाल सकेंगे पीड़ा?

> उनसे कैसे छोटा है मेरा यह भित्तुक जीवन ? उनमें श्रनन्त करुणा है इसमें श्रसीम मृनापन !

घार तम छाया चारों ख्रोर घटायें घिर ख्राईं घन घोर; वेग मारुत का है प्रतिकृत

हिले जाते हैं पर्वतमूल:

गरजता सागर बारम्बार,

कौन पहुँचा देगा उस पार '

तरक्कें उठीं पर्वताकार भयक्कर करतीं हाहाकार, अरे उनके फेनिल उछ्यास

तरी का करते हैं उपहास;

हाथ से छूट गई पतवार,

कौन पहुँचा देगा उसपार ?

ग्रास करने नौका, ,स्वछन्द धूमते फिरते जलचरवृन्द;

देखकर काला सिन्धु ग्रनन्त

हो गया हा साहस का ग्रन्त ! तरक्कें हैं उत्ताल ग्रपार,

कौन पहुँचा देगा उस पार !

बुक्त गया वह नच्चत्र प्रकाश चमकती जिसमें मेरी त्राश:

रेन बोली सज कृष्ण दुकुल

विसर्जन करो मनोरथ फूल;

न लाये कोई कर्णाधार;

कौन पहुँचा देगा उस पार ?

मुना था मैंने इसके पार बसा है सोने का संसार, जहां के हँगते विहग ललाम मृत्यु छाया का सुनकर नाम! धरा का है अनन्त श्रंगार कौन पहुँचा देगा उस पार!

जहाँ के निर्फार नीरव गान
सुना करते श्रमरत्व प्रदान
सुनाता नम श्रनन्त मङ्कार
बजा देता उर के सब तार;
मरा जिसमें श्रसीम सा प्यार
कौन पहुँचा देगा उस पार !

पुष्प में है श्रानन्त सुन्कान त्याग का है मारुत में गान; सभी में है स्वर्गीय विकास वही कोमल कमनीय प्रकाश; दूर कितना है वह संसार! कौन पहुँचा देगा उस पार!

सुनाई किसने पल में । त्रान कान में मधुमय मेाहक तान ? तरी केा ले जावो मँक्तधार द्भव कर हो जात्रोगे पार; विसर्जन ही है कर्णाधार; वही पहुँचा देगा उस पार! 3

थकी पलकें सपनों पर डाल व्यथा में सेता हो स्राकाश, छलकता जाना हो चुपचाप बादलों के उर से स्रवसाद;

वंदना की वाणा पर देव शून्य गाता हो नीरव राग, मिलाकर विश्वासों के तार गूँथती हा जब न्तारे रात;

> उन्हीं तारक फूलां में देव गूँथना मेरे पागल प्रायः — इठोले मेरे छोटे त्रासः!

किसी जीवन की मीठी याद लुटाता हो मतवाला प्रात, कली ऋलसाई ऋाँखें खोल सुनाती हो सपने की बात;

खाजते हों खाया उन्माद

मन्द मलयानिल के उच्छ्वास,

माँगती हो त्राँस् के विन्हु

मुक फूलां की सोती प्यास;

भिला देना धीरे से देव उसे मेरे श्राँस् सुकुमार— सजाले से श्राँस् के हार! मचलते उद्गारीं से खेल उलक्तते हों किरणों के जाल किसी की छूकर टंढी साँस सिहर जाती हों लहरें बाल;

चिकत सा स्ते में संसार सिन रहा हो प्राणों के दाग, सुनहली प्याली में दिन मान; किसी का पीता हो ऋनुराग;

> ढाल देना उसमें ऋनजान देव मेरा चिर संचित राग— ऋरे यह मेरा मादक राग !

मत्त हो स्विप्निल हाला ढाल महानिद्रा में पारावार, उसी की घड़कन में त्फान मिलाता हो श्रपनी मंकार;

मकोरों से मोहक संदेश कह रहा हो खाया का मौन सुप्त आहों का दीन विषाद पूछता हो आता है कौन ?

> बहा देना आकर चुपचाप तभी यह मेरा जीवन फूल--सुभग मेरा सुरकाया फूल!

जो मखरित कर जाती थी मेरा नीरव श्रावाहन, मैंने दुर्वल पाणां की वह त्राज सुला दी कम्पन! थिरकन श्रपनी पुतली की भारी पलकों में बाँधी, निस्पन्द पड़ी हैं त्राँखें वरसानेवाली ग्राँधी। जिसके निष्णल जीवन ने जल जल कर देखी राहें, निर्याण हुआ है देखे। वह दीप लुटाकर चाहे ! निशोंप बटाग्रों में छिप तड्पन चपला की सोती, मञ्मा के उन्मादी में बुलर्ता जाती बेहोशी! कर्णामय का भाता है तम के परदां में श्राना, हे नभ की दीपावलियो! तुम पल भर को बुक्त जाना ! स्वर्ग का था नीरव उच्छ्यास देवदीणा का दूटा तार, मृत्यु का ज्ञणभंगुर उपहार रत्न वह प्राणी का श्रेगार; नई स्त्राशास्त्रो का उपवन मधुर वह था मेरा जीवन!

कोर्नानिध की थी सुप्त तरङ्ग मरलता का न्यारा निर्फर, हमारा वह सोने का स्वप्न प्रेम की चमकीली आकर, गुभ्र जो था निर्मेच गगन सुभग मेरा सङ्गी जीयन!

श्रलांक्त श्रा किसने चुपचाप सुना श्रपनी सम्मोहन तान, दिखाकर माया का साम्राज्य बना डाल इसको ,श्रज्ञान ? मोह-मदिरा का श्रास्वादन किया क्यों हैं मोले जीवन !

तुम्हं दुकरा जाता नैराश्य हंसा जाती है तुमको त्राश, नचाता मायावी ।संसार लुभा जाता स्वप्नीं का हाम; मानते विप को सञ्जीवन नुष्ध मेरे भूले जीवन! न रहता भौरो का ग्राह्वान नहीं रहता फूलो का राज्य,

> कोकिला होती अन्तर्धान चला जाता प्यारा ऋतुराज;

ग्रसम्भव है चिर सम्मेलन न भूलो च्राभंगुर जीवन !

विकसते मुरक्ताने का फूल उदय होता छिपने का चन्द,

शून्य होने को भरते मेध दीप जलता होने को मन्दः

यहाँ किसका ऋनुन्त यौवन १ ऋरे ऋस्थिर छोट जीवन

छलकर्ता जाती है दिन रैन लवालब तेरी प्याली मीत,

ज्योति होती जाती है चीण मौन होता जाता सङ्गीत;

करो नयनों का उन्मीलन च्चित्व हे मतवाले जीवन!

शून्य से बन जान्नो गम्भीर त्याग की हो जाश्रो मंकार,

इसी छोटे प्याले में स्राज

डुवा डालो सारा संसार

लजा जायें यह मुख्ध सुमन वनो ऐसे छोटे जीवन!

सखे ! यह है माया का देश चिलाक है मेरा तेरा सङ्ग,

यहाँ मिलता काँटों में बन्धु! सजीला सा फूलो का रङ्ग;

तुम्हे करना विच्छेद सहन न भूला हे प्यारे जीवन ।

जिस दिन नीरव तारों से, बोलीं किरणो की ऋलकें, 'सो जास्रो ऋलसाई हैं सुकुमार तुम्हारी पलकें'!

> जब इन फूलों पर मधु की पहली बूँदें विखरी थीं, ऋगंखें पङ्कज की देखीं रिव ने मनुहार भरी सीं!

दीपकमय कर डाला जव जलकर पतङ्ग ने जीवन, सीखा बालक मेघो ने नम के द्यांगन में रोदन:

> उजियारी अवगुण्ठन में विधु ने रजनी को देखा, तब से मैं हूँ द रही हूँ उनके चरणां की रेखा!

में फूलों में रोती वे बालारुण में मुस्काते ' में पथ में बिछ जाती हूँ ' वे सौरभ में उड़ जाते!'

> बे कहते हैं उनको मैं श्रपनी पुतली में देखूँ, यह कौन बता जायेगा किसमें पुतली को देखूँ?

मेरी पलकां पर रातें बरसा कर मोती सारे, कहतीं 'क्या देख रहे हैं अविराम तुम्हारे तारे'?

> तम ने इन पर श्रद्धन से बुन चुन कर चादर तानी, इन पर प्रभात ने फेरा श्राकर सोने का पानी!

इन पर सौरम की साँसें जुट जुट जातीं दीवानी, यह पानी में त्रैठी हैं चन स्वप्न लोक की रानी!

> कितनी वीतीं पतकारें कितने मधु के दिन छाये, मेरी मधुमय पीड़ा को कोई पर द्वॅंड न पाये!

िम्प िम्प श्राँखें कहती हैं 'यह कैसी है श्रनहोनी। हम श्रौर नहीं खेलेंगी उनसे यह श्राँखिमचौनी'!

> अपने जर्जर अञ्चल में भरकर स्पनों की माया, इन थके हुए प्राणों पर छाई विस्मृति की छाया!

मेरे जीवन की जाग्रति! देखो फिर भूल न जाना, जो वे सपना बन ऋावें तुम चिर निद्रा वन जाना! मधुरिमा के, मधु के अवतार
सुधा से, सुषमा से, छविमान,
श्राँसुश्रों में सहमें श्रमिराम
तारकों से हे मूक श्रजान!
सीखकर मुस्काने की वान
कहाँ श्राये हो कोमल प्रासा !

स्निग्ध रजनी से लेकर हास रूप से भर कर सारे श्रङ्क, नये पल्लय का घूँघट डाल श्रङ्क्ता ले श्रपना मकरन्द, दूँढ़ पाया कैसे यह देश स्वर्ग के है मोइक सन्देश है

रजत किरलों से नैन पलार
श्रानोखा ले सौरभ का भार,
छलकता लेकर मधु का कोष,
चले आये एकाकी पार
कहो क्या आये हो पथ भूल,
मझ छोटे मुस्काते फूल ?

उषा के ख्रू आरक्त कपोल किलक पड़ता तेरा उन्माद, देख तारों के बुक्तते प्राग् न जाने क्या आ जाता याद ! हेरती है सौरम की हाट कहो किस निर्मोही की वाट ! चाँदनी का शृङ्कार समेट
श्रवखुली श्राँखों की यह कोर
जुटा श्रपना यौवन श्रनमोल
ताकती किस श्रतीत की श्रोर ?
जानते हो यह श्रिमनव प्यार
किसी दिन होगा कारागार ?

कौन वह है सम्मोहन राग खींच लाया तुमको सुकुमार ? तुम्हें भेजा जिसने इस देश कौन वह है निष्ठुर कर्तार ? हँसो पहनो काँटों के हार मधुर भोलेपन के संसार ! वे मुस्कात फूल, नहीं— जिनको त्र्याता है मुरक्ताना, वे तारों के दीप नहीं— जिनको भाता है बुक्त जाना;

> वे नीलम के मेघ, नहीं— जिनकी है युल जाने की चाह, वह अनन्त ऋतुराज, नहीं— जिसने देखी जाने की राह!

व सुने से नयन, नहीं— जिनमें बनते ऋाँस्-माती, वह प्रास्तों की सेज, नहीं— जिनमें बेसुध पीड़ा सोती;

> ऐसा तेरा लोक, वेदना नहीं, नहीं जिसमें श्रवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं— जिसने जाना मिटने का स्वाद!

क्या श्रमरों का लोक मिलेगा तेरी करूखा का उपहार ? रहने दो हे देव ! श्ररे यह मेरा मिटने का श्रधिकार! चुभते ही तैरा श्रहण वान !

बहते कन कन से फूट फूट, मधु के निर्फार से सजल गान !

इन कनकरिं में श्रथाह, लेता हिलोर तम सिन्धु जाग; बुद्बुद् से बह लचते श्रपार, उसमें विहगों के मधुर राग;

वनती प्रवाल का मृदुल कूल, जो च्चितिज-रेख थी कुहर-म्लान !

नव कुन्द-कुसुम से मेथ-पुञ्ज, बन गये इन्द्रधनुषी वितान; दे मृदु कलियों की चटक, ताल हिम-विन्दु नचाती तरलप्राण;

धा स्वर्ण प्रात में तिमिरगात, दुहराते त्रालि निशा-मूक तान !

सीरम का फैला केश जाल करतीं समारपारयां विहार; गीलो केसर मद सूम सूम, पीते तितलो के नव कुमार;

मर्मर का मधुसंगीत छेड़, देते हैं हिल पल्लव अजान !

फैला श्रपने मृदु स्वप्नपंख उड़ गई नींदनिशितिजिज-पार; ,श्रधखुले हगा के कक्ककोष— पर छाया विस्मृति का खुमार;

रॅंग रहा द्धदय ले श्रश्रु हास, यह चतुर चितेरा सुधिविहान !

शूर्यता में निद्रा की बन, उमड़ त्र्याते ज्यों स्वप्निल घन, पूर्णता कलिका की सुकुमार, छलक मधु में होती साकार!

> हुन्ना त्यों स्तेपन का मान, प्रथम किसके उर में त्रम्लान ? त्रीर किस शिल्पी ने त्रम्बान, विश्वप्रतिमा कर दी निर्माण ?

काल सीमा के संगम पर, मोम सी पीड़ा उज्ज्वल कर, उसे पहनाई स्रवगुरंठन, हास स्रो, रोदन से बुनबुन!

> कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली साँक गुजार्गा पात; भिटाता रँगता बारम्बार, कौन जग का वह चित्राधार ?

शून्य नम में तम का चुम्पन, जला देता ध्रमंख्य उडुगण; बुक्ता क्यों उनको जाती मूक, भोर ही उजियाले की फूँक ?

> रजतप्याले में निद्रा ढाल, बाँट देती जो रजनी बाल, उसे कलियों में ऋाँस् बोल, चुकाना पड़ता किसको मोल !

पांछती जब होले में वात, इधर निश्चिके क्यांस् अवदात, उधर क्यो हँसता बंदिन का बाल, अफ्रिया से रिखत कर गाल!

> कली पर द्याल का पहला गान, थिरकता जब बन मृदु मुस्कान, विकल सपन। के हार पिघल, दुलकते रहते क्यों प्रतिपल ?

गुलालों से रिव का पथ लीप, जला पश्चिम में पहला दीप, विहँसती सन्ध्या भरी सुहाग, हगों से सरता स्वर्णपराग:

> उसे तम की बढ़ एक क्तकोर, उड़ा कर ले जाती किस क्रोर ? ऋथक सुषमा का स्नजन विनाश, यही क्या जग का श्वासोच्छ्वास ?

किसी की व्यथासिक चितवन, जगाती करण करण में स्पन्दन; गूँथ उनकी साँसों के गीत, कौन रचता विराट सङ्गीत ?

प्रलय बनकर किसका अनुताप, डुवा जाता उसको चुपचाप १ स्रादि में छिप ग्राता ग्रवसान, स्रन्त में बनता नव्य विभान; स्त्र ही है क्या यह संसार,

गुँ वे जिसमें सुख दुख जयहार ?

रजतरिश्मयो की छाया में धूमिल बन सा वह आता; इस निदाब से मानस में करुणा के स्रोत बहा जाता!

> उसमें मर्म छिपा जीवन का, एक तार ऋगिषात कम्पन का, एक सूत्र सबके बन्धन का,

संस्रति के सूने पृष्ठों में करुणकाव्य वह लिख जाता !

बह उर में आता बन पाहुन, कहता मन से 'श्रव न कृपण बन', मानस की निधियाँ लेता गिन,

द्दग-द्वारों को खोल विश्वभित्तुक पर, हॅस बरसा आता!

यह जग है विस्मय से निर्मित, मूक पथिक आते जाते नित, नहीं प्राणा प्राणों से परिचित,

यह उनका संकेत नहीं जिसके बिन विनिमय हो पाता !

मृगमरीचिका के चिर पथ पर, सुख त्राता प्यासों के पग धर, रुद्ध हृदय के पट लेता कर,

गर्वित कहता 'मैं मधु हूँ मुक्तसे क्या पतक्तर का नाता' ध

दुख के पद छू बहते कर कर, करण करण से श्राँस् के निर्फर, हो उठता जीवन मृदु उर्वर,

लघु मानस में वह ऋसीम जग को आमन्त्रित कर लाता !

चिर तृति कामनाश्चों का

कर जाती निष्फल जीवन,

बुक्तते ही प्यास हमारी

पल में विरक्ति जाती बन!

पूर्णता यही भरने की

ढुल, कर देना सूने घन;

सुख की चिर पूर्ति यही है

उस मधु से फिर जावे मन!

चिर ध्येय यही जलने का
ठंढी विभूति बन जाना;
है पीड़ा की सीमा यह
दुख का चिर सुख हो जाना!
मेरे छोटे जीवन में
देना न तृष्ति का कण भर;
रहने दो प्यासी श्राँखें
भरती श्राँसू के सागर!

तुम मानस में बस जास्रो श्चिप दुख की स्रवगुंठन से; मैं तुम्हें ढ़ूँदने के मिस परिचित हो लूँ करण करण से! तुम रहो सजल स्राँखों की सित स्रसित मुकुरता बनकर; मैं सब कुछ तुमसे देखूँ तुमको न देख पाऊँ पर ! चिर मिलनविरह-पुलिनों की
सिरता हो मेरा जीवन;
प्रतिपल होता रहता हो
युग क्लों का त्रालिङ्गन!
इस त्रचल चितिज-रेखा से
तुम रहो निकट जीवन के;
पर तुम्हें पकड़ पाने के
सारे प्रयत्न हों भीके।

द्रुत पंखींवाले मन को
तुम श्रन्तहीन नम होना;
युग उड़ जावें उड़ते ही
परिचित हो एक न कोना !
तुम श्रमर प्रतीचा हो मैं
पग विरहपिथक का धीमा;
श्राते जाते मिट जाऊँ

नुम हो प्रमात की चितवन

मैं विधुर निशा बन आऊँ;
काटूँ वियोग-पल रोते
संयोग-समय छिप जाऊँ!
आवे बन मधुर मिलन-च्रण
पीड़ा की मधुर कसक सा;
हॅस उठे विरह ओठों में—
प्राणों में एक पुलक सा!

पाने में तुमको खोऊँ
खोने में समफूँ पाना;
यह चिर श्रतृप्ति हो जीवन
चिर तृष्णा हो मिट जाना !
गूँथें विपाद के मोती
चाँदी सी स्मित के डोरे;
हों मेरे लच्य-द्वितिज की
श्रालोक—तिमिर दो छोरें!

कुमुद-दल से वेदना के दाग़ को पोंछती जब श्राँसुश्रों से रश्मियाँ, चौंक उठतीं श्रिनिल के निश्वास छू तारिकारों चिकत सी श्रनजान सी,

> तब बुला जाता मुक्ते उस पार जो, दूर के संगीत सा वह कौन है ?

शूत्य नम पर उमड़ जब दुखभार सी नैश तम में सघन छा जाती घटा, बिखर जाती जुगुनुत्रों की पाँति भी जब सुनहत्ते त्राँसुत्रों के /हार सी,

तब चमक जो लोचनों को मूँदता, तिहत् की मुस्कान में वह कौन है ?

त्र्यविन-श्रम्बर की रुपहली सीप में तरल मोती सा जलिध जब काँपता, तैरते घन मृदुल हिम के पुझ से ज्योत्स्ना के रजतपारावार में.

> सुरिम वन जो थपिकयाँ देता सुके, नींद के उच्छवास सा, वह कौन है?

जब कपोल गुलाब पर शिशुपात के सूखते नच्चत्र जल के विन्दु से, रिश्मयों की कनक-धारा में नहा मुक्कल हँसते मोतियों का अर्ध्य दे,

स्वप्न-शाला में यवनिका डाल जो तब हगों को खोलता वह कौन है ?

किसी नच्चन-लोक से टूट विश्व के शतदल पर ऋशात, दुलक जो पड़ी ऋोस की बूँद तरल मोती सा ले मृदु गात,

नाम से जीवन से ऋनजान, कहो क्या परिचय दे नादान !

किसी निर्मम कर का आधात छेड़ता जब बीगा के तार, आनिल हैं: चल पंखों के साथ दूर जो उड़ जाती मङ्कार, जन्म ही उसे विरह की रात,

सुनावे क्या वह मिलत प्रभात !

चाह शैशव सा परिचयहीन पलक-दोलों में पल भर भूल, कपोलों पर जो दुल चुपचाप गया कुम्हला ऋगँखों का फूल,

> एक ही श्रादि श्रन्त की साँस— कहे वह क्यां पिछला इतिहास !

मूक हो जाता वारिद-घोष 'जगा कर जब सारा संसार, गूँजती, टकराती श्रसहाय धरा से जो प्रतिष्विन सुकुमार,

देश का जिसे न निज का भान, बतावें क्या अपनी पहिचान!

सिन्धु को क्या परिचय दे दव : बिगड़ते बनते बीचि-विलास ! चुद्र हैं मेरे बुद्-बुद् प्राण तुम्हीं में सृष्टि तुम्हीं में नाश!

मुक्ते क्यो देते हो श्रिभिराम !

जन्म ही जिसको हुन्ना वियोग तुम्हारा ही तो हूँ उच्छ्वास, चुरा लाया जो विश्व समोर वही पीडा की पहली साँस!

> छोड़ क्यों देते बारम्बार, मुक्ते तम से करने श्रिमिसार ?

छिपा है जननी का श्रस्तित्व रुदन में शिशु के श्रर्थविहीन, मिलेगा चित्रकार का ज्ञान चित्र की ही जड़ता में लीन:

> हगो में छिपा ऋश्रु का हार, सुभग है तेरा ही उपहार !

तुहिन के पुलिनों पर छ्रविमान,
किसी मधुदिन की लहर समान,
स्वप्न की प्रतिमा पर श्रमजान,
वेदना का ज्यों छाया दान,
विश्व में यह भोला जीवन—
स्वप्न जागृति का मूक मिलन,
वाँघ श्रञ्जल में विस्मृत धन,
कर रहा किसका श्रम्वेपण ?

धूलि के कर्ण में नम सी चाह,

बिन्दु में दुख का जलिंध श्रिथाह,

एक स्पन्दन में स्वप्न श्रिपार,

एक पल श्रिसफलता का भार;

साँस में श्रिनुतापों का दाह,

कल्पना का श्रिविराम प्रवाह;

वही तो हैं इसके लघु प्रास्,

शाप वरदानों के सन्धान!

भरे उर में छिवि का मधुमास,
हमो में अश्रु अधर में हास,
ले रहा किसका पावस प्यार,
विपुल लघ़ प्राणों में अवतार !
नील नभ का असीम विस्तार !
अनल के धूमिल कण दो चार,
सलिल से निर्भर वीचि-विलास,
मन्द मलयानिल से उच्छवास,

धरा से ले परमाग्रु उधार, किया किसने मानव साकार ?

हगों में सोते हैं श्रज्ञात; निदाधों के दिन पावस रात; सुधा का मधु हाला का राग, व्यथा के घन श्रतृप्त की श्राग!

छिपे मानस में पिन नवनीत, निमिपि की गति निर्फर के गीत, श्रश्र की उिमें हास का बात, कुहू का तम माधन का प्रात!

हो गये क्या उर में वपुमान,
चुद्रता रज की नम का मान,
स्वर्ग की छिव रौरव की छाँह,
शीत हिम की बाड़व का दाह,
श्रीर—यह विस्मय का संसार,
श्रीखिल वैभव का राजकुमार;
धूलि में क्यो खिलकर नादान,
उसी में होता श्रन्तर्थान 8

काल के प्याले में ग्राभिनव,
ढाल जीवन का मधुत्रासव,
नाश के हिमत्रधरां से मौन,
लगा देता है ग्राकर कौन ?
विखर कर कन कन के लघुपाण
गुनगुनाते रहते यह तान,
''ग्रामरता है जीवन का हास,
मृत्यु जीवन का चरम विकास"!

दूर है अप्रमा लच्य महान,
एक जीवन पग एक समान;
अलिं परिवर्तन की डोर,
खींचती हमें इष्ट की ओर!
छिपा कर उर में निकट प्रभात,
गहनतम होती पिछली रात;
सधन वारिद अप्रकर से छूट,
सफल होते जल-कण में फूट!

हिनग्ध अपना जीवन कर ज्ञार,
दीप करता आलोक-प्रसार,
गला कर मृत्पिएडों में प्राण,
बीज करता असंख्य निर्माण!
सृष्टि का है यह अमिट विधान,
एक मिटने में सौ वरदान,
नष्ट कब अर्ग्यु का हुआ प्रयास,
विफलता में है पूर्ति-विकास!

## कह दे माँ क्या अब देखूँ !

देखूँ खिलती कलियाँ या प्यासे सूखे श्रप्रधरों को, तेरी चिर यौवन-सुषमा या जर्जर जीवन देखूँ !

देखूँ हिमहीरक हँसते हिलते नीले कमलों पर, या मुरम्हाई पलकों से भरते ग्राँस्-कर्ण देखूँ!

सौरभ पी पी कर बहता
देखूँ यह मन्द समीरण,
दुख की घूँटें पीतीं या
टंढी साँसों को देखूँ!

खेलूँ परागमय मधुमय
तेरी बसन्त-छाया में,
या मुलसे संतापों से
प्राच्यों का पतम्पर देखूं !

मकरन्द-पर्गी केसर पर जीती मधुपरियाँ हूँ हूँ, या उरपञ्जर में कण को तरसे जीवनशुक देखूँ! कालियों की घनजाली में छिपती देखूँ लितकायें, या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूँ!

बहलाऊँ नव किसलय के—
भूले में श्रिलिशिशु तेरे,
पाषागों में मसले या
फूलों से शैशव देखूँ!

तेरे श्रसीम श्राँगन की देखूँ जगमग दीवाली, या इस निर्जन कोने के बुक्तते दीपक को देखूँ!

देखूँ विहगों का कलरव घुलता जल की कलकल में, निस्पन्द पड़ी वीग्णा से या बिखरे मानस देखूँ १

मृदु रजतरिशमयाँ देखूँ उलभी निद्रा-पंखो में, या निर्निमेप पलकों में चिन्ता का अभिनय देखूँ!

तुक्तमें श्रम्लान हँसी है इसमें श्रजस श्राँस जल, तेरा वैभव देखूँ या जीवन का क्रन्दन देखूँ! दिया क्यो जीवन का वरदान ?

इसमें है स्मृतियो की कम्पन,

सुप्त व्यथाश्रो का उन्मीलन;
स्वप्नलोक की परियाँ इसमें

भूल गईं मुस्कान!

इसमें है मंक्ता का शैशव, ग्रमुरिखत कलियों का वैभव; मलय पवन इसमें भर जाता

मृदु लहरों के गान!

इन्द्रधनुष सा घन-श्रञ्चल में, तुहिनविन्दु सा किसलय दल में, करता है पल पल में देखो

मिटने का अभिमान!

िषकता में श्रङ्कित रेखा सा, बात-विकम्पित दीपशिखा सा; काल-कपोलों पर श्राँसू सा

द्रल जाता हो म्लान !

नवमेघों का रोता था

जब चातक का बालक मन,
इन म्य्रॉलों में करुणा के
घर घर श्राते थे सावन !
किरणां को देख चुराते
चित्रित पंखों की माया,
पलकें स्राकुल होती थीं
तितली पर करने छाया!

जब श्रपनी निश्वासों से
तारे पिघलातीं रातें,
गिन गिन घरता था यह मन
उनके श्राँस् की पाँतें!
जो नव लज्जा जाती भर
नम में कलियो की लाली,
वह मृदु पुलको से मेरी
छलकाती जीवन-प्याली

घर कर श्रविरल मेघों से
जब नममंडल मुक जाता,
श्रज्ञात वेदनाश्रों से
मेरा मानस भर श्राता!
गर्जन के द्रुत तालों पर
चपला का बेसुध नर्तन;
मेरे मन-बालशिखी में
सङ्गीत मधुर जाता बन!

किस भाँति कहूँ कैसे थे
वे जग से परिचय के दिन ?

मिश्री सा घुल जाता था

मन छूते ही ब्राँसूँ-कन!

श्रपनेपन की छाया तब
देखी न मुकुरमानस ने;
उसमें प्रतिविस्वित सबके

सुख दुख लगते थे श्रपने!

तब सीमाहीनों से था

मेरी लघुता का परिचय;
होता रहता था प्रतिपल
स्मित आँसू का विनिमय!

परिवर्तन-पथ में दोनो

शिशु से करते थे क्रीड़ा;

मन माँग रहा था विस्मय

जग माँग रहा था पीड़ा!

संसृत की चित्रपटी की;

उस बिन मेरा दुख सूना

मुक्त बिन वह सुपमा फीकी!

किसने अनजाने आकर

वह लिया चुरा भोलापन ?

उस विस्मृत के सपने से

चौकाया छूकर जीवन!

यह दोनों दो स्रोरे थी

एकतालीस

जाती नवजीवन बरसा जो करूण घटा करण करण में निस्पन्द पड़ी सोती वह ग्राव मन के लघु बन्धन में ! स्मित गनकर नाच रहा है

स्मित गनकर नाच रहा है
श्रपना लघु सुख श्रधरों वर,
श्रिमनय करता पलको में
श्रपना दुख श्राँस् वनकर !

श्रपनी लघु निश्वासों में
श्रपनी साधो की कम्पन,
श्रपने सीमित मानस में
श्रपने सपनों का स्पन्दन !
मेरा श्रपार वैभव ही
मुक्तसे है श्राज श्रपरिचित,
हो गया उदिध जीवन का
सिकता-कण में निर्वासित!

स्मित ले प्रभात श्राता नित दीपक दे सन्ध्या जाती दिन ढलता सोना बरसा निश्चि मोती दे मुसकाती! श्रस्फुट मर्मर में श्रपनी गति की कलकल उलमाकर, मेरे श्रनन्तपथ में नित संगीत विद्याते निर्मर! यह साँसें गिनते गिनते

नम की पलकें क्षप जातीं,

मेरे विरक्त श्रञ्जल में

सौरम समीर भर जाती !

मुख जोह रहें हैं मेरा

पथ में कब से चिर सहचर,

मन रोया ही करता क्यों

श्रुपने एकाकीपन पर !

श्रपनी कण कण में बिखरीं
निधियाँ न कभी पहिचानी;
मेरा लघु श्रपनापन हैं
लघुता की श्रकथ कहानी !
मैं दिन को ढूँढ़ रही हूँ
जुगनू की उजियाली में,
मन माँग रहा है मेरा
सिकता हीरक प्याली में !

प्राणों के श्रन्तिम पाहुन ! चाँदनी-धुला श्रञ्जन सा, विद्युत-मुस्कान विछाता, सुरमित समीरपंखों से उड़ जो नम में घिर श्राता, वह वारिद तुम श्रामा बन !

जो श्रान्त पथिक पर रजनी छाया सी श्रा सुस्काती, भारी पलको में धीरे निद्रा मधु ढुलकाती, त्यों करना बेसुध जीवन!

अज्ञातलोक से छिप छिप ज्यों उतर रिश्मयाँ आर्ती, मधु पीकर प्यास बुक्ताने फूलो के उर खुलवातीं, छिप आना तुम छायातन!

कितनी करुणात्रों का मधु कितनी सुषमा की लाली, पुतली में छान भरी है मैंने जीवन की प्याली, पीकर लेना शीतल मन!

हिम से जड़ नीला ऋपना निस्पन्द हृदय लें ऋाना, मेरा जीवनदीपक धर उसको सस्पन्द बनाना, हिम होने देना यह तन!

कितने युग बीत गये इन निधियों का करते संचय, तुम थोड़े से ऋाँसू दे इन सबको कर लेना क्रय, ऋब हो व्यापार-विसर्जन! है अन्तहीन लय यह जग पल पल है मधुमय कम्पन,
तुम इसकी स्वरलहरी में घोना अपने अम के करण,
मधु से भरना स्नापन ।

पाहुन से त्राते जाते कितने सुख के दुख के दल, वे जीवन के च्या च्या में भरते त्रसीम कोलाहल, तुम बन त्राना नीरव च्या !

तेरी छाया में दिव को हँसता है गर्वीला जग, तू एक श्रतिथि जिसका पथ हैं देख रहे श्रगिशत हग, साँसो में घड़ियाँ गिन गिन!

ग्रलि कैसे उनको पाऊँ !

वे ब्राँसू बनकर मेरे, इस कारण दुल दुल जाते, इन पलकों के बन्धन में, मैं बाँध बाँध पछताऊँ! मेघों में विद्युत् सी छवि, उनकी बन कर मिट जाती, श्रांखों की चित्रपटी में, जिसमें मैं श्रांक न पाऊँ! वे स्राभा बन खो जाते, शशिकिरणां की उल्कन में, जिसमें उसको कण कण में, ढूँ ढूँ पहचान न पाऊँ ! सोते सागर की धड़कन बन लहरों की थपकी से श्रपनी यह करुण कहानी, जिसमें उनको न सनाऊँ ! वे तारकबालाश्रों की, श्रपलक चितवन बन श्राते, जिसमें उनकी छाया भी, मैं छून सक्ँ ऋकुलाऊँ! वे चुपके से मानस में, त्रा छिपते उच्छ्वासें बन , जिसमें उनको साँसों में, देखूँ पर रोक न पाऊँ! वे स्मृति बन कर मानस में, खटका करते हैं निशिदिन. उनकी इस निष्ठुरता को, जिसमें मैं भूल न जाऊँ ! प्रिय इन नयनों का ऋश्रु-नीर !

दुख से ऋाबिल सुख से पंकिल, बुद्बुद् से स्वप्नों से फेनिल, बहता है सुग सुग से ऋघीर !

जीवनपथ का दुर्गमतम तल, श्रपनी गति से कर सजल सरल, शीतल करता युग तृषित तीर!

इसमें उपजा यह नीरज सित, कोमल कोमल लिजत मीलित, सौरभ सी लेकर मधुर पीर!

इसमें न पङ्क का चिह्न शेष, इसमें न ठहरता सलिल-लेश, इसको न जगाती मधुप-भीर!

तेरे करुणा-कण से विलसित, हो तेरी चितवन से विकसित, स्त्रू तेरी श्वासों का समीर धीरे धीरे उतर चितिज से
ग्रा वसन्त-रजनी!
तारकमय नव वेणीबन्धन,
शीशफूल कर शशि का नूतन,
रिशमवलय सित घन-ग्रवगुएठन,

मुक्ताहल श्रमिराम विछा दे चितवन से श्रपनी!

पुलकती आ वसन्त-रजनी!

मर्मर की सुमधुर न्पूरध्वनि, ऋलि-गुङ्जित पद्मा की किंकिणि, भर पदगति में ऋलस तरंगिणि,

तरल रजत की धार बहा दे मृद्ध स्मित से सजनी!

विहॅसती ऋा वसन्त-रजनी!

पुलकित स्वप्नों की रोमावलि, कर में हो स्मृतियों की ऋङ्जलि, मलयानिल का चल दुकूल ऋलि!

घिर छाया सी श्याम, विश्व की

स्रा अभिसार बनी!

सकुचती श्रा वसन्त-रजनी!

सिहर सिहर उठता सरिता-उर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल स्राते पल फिर फिर,

सुन प्रिय की पदचाप हो गई

पुलिकत यह श्रवनी !

सिहरती ऋा वसन्त-रजनी!

ऋड़तालीस

पुलक पुलक उर, सिहर सिहर तन, स्राज नयन स्राते क्यों भर भर?

> मकुच सलज खिलती शेफाली; असल मौलश्री डाली डाली, बुनते नव प्रवाल कुझों में, रजत श्याम तारों से जाली;

शिथिल मधु-पवन, गिन-गिन मधुकण, हरसिंगार फरते हैं फर फर!

> पिक की मधुमय वंश बोली, नाच उठी सुन श्रिलनी भोली; श्रक्ण सजल पाटल बरसाता, तम पर मृदु पराग की रोली;

मृदुल त्रांक धर, दर्पण सा सर, त्राँज रही निशि दगइन्दीवर!

> श्राँस् वन वन तारक श्राते, सुमन हृदय में सेज बिछाते; कम्पित वानीरों के वन भी रह रह कस्ण विहाग सुनाते;

निद्रा उन्मन कर कर विचरण, लौट रही सपने संचित कर!

> जीवन जल-कर्ण से निर्मित सा, चाह इन्द्रधनु से चित्रित सा; सजल मेघ सा धूमिल है जग, चिर नूतन सकहरण पुलकित सा;

तुम विद्युत् बन, ऋाऋो पाहुन! मेरी पलकों में पग धर धर!

तुम्हे बाँध पाती सपने में ! तो चिरजीवन-प्यास बुक्ता लेती उस छोटे चए अपने में! पावस-धन सी उमड़ विखरती, सरद निशा सी नीरव घिरती धो लेती जग का विपाद दुलते लघु श्राँस-क्रण श्रपने में! मधुर राग बन विश्व सुलाती, सौरभ बन कर्ण कर्ण बस जाती, भरती मैं संस्ति का क्रन्दन हॅम जर्जर जीवन ऋपने में! सबकी सीमा बन सागर सी, हो अमीम आलोक लहर सी, तारां मय त्राकाश छिपा रखती चंचल तारक ग्रपने में! शाप मुक्ते बन जाता वर सा, पतकर मधुका मास अजर सा, रचती कितने स्वर्ग एक लघु प्राणां के स्पन्दन ऋपने में ! साँसें कहतीं श्रमर कहानी,

साँसें कहतीं श्रमर कहानी, नल पल बनता श्रमिट निशानी, प्रिय ! मैं लेती बाँध मुक्ति सौ सौ लघुतम बन्धन श्रपने में ! कौन तुम मेरे हृदय में ?

कौन मेरी ऋसक में नित

मधुरता भरता श्रलित ?

कौन प्यासे लोचना में

व्रमङ् विर मरता श्रपरिचित ?

स्वर्णस्वप्नो का चितेरा नींद के सूने निलय में!

कौन तुम मेरे हृदय में ?

त्र्यनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरन्तर ! चूमने पदचिह्न किसके

लौटते यह श्वास फिर फिर ?

कौन बन्दी कर मुक्ते ऋब

वँघ गया ऋपनी विजय में ?

कौन तम मेरे हृदय में ?

एक करुण श्रमाव में चिर—

तृप्ति का संसार संचित ;

एक लघु च्रण दे रहा

निर्वाण के वरदान शत शत;

पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में ? कौन तुम मेरे हृदय में ? गूँजता उर में न जाने
दूर के संगीत सा क्या!
श्राज खो निज को मुक्ते
खोया मिला, विपरीतसा क्या!

क्या नहा त्राई विरह-निशि मिलन-मधुदिन के उदय में ? कौन तुम मेरे हृदय में ?

तिमिरपारावार में आलोकप्रतिमा है अक्रियत; आज ज्वाला से बरसता क्यों मध्र घनसार सुरभित?

सुन रही हूँ एक ही

मङ्कार जीवन में प्रलय में ?

कौन तुम मेरे हृदय में ?

मूक सुख दुख कर रहे

मेरा नया शृङ्गार सा क्या ?

भूम गर्वित स्वर्ग देता—

नत धरा को प्यार सा क्या ?

त्र्याज पुलिकत सृष्टि क्या करने चली त्राभिसार लय में ? कौन तुम मेरे हृदय में ? विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात!
वेदना में जन्म करुणा में मिला त्र्यावास;
त्राश्रु चुनता दिवस इसका त्राश्रु गिनती रात!
जीवन विरह का जलजात!

श्राँसुश्रों का कोप उर, हम ग्रश्नु की टकसाल; तरल जल-कर्ण से बने घन सा व्यांश्यक मृदु गात! जीवन विरह का जलजात!

श्रश्रु से मधुकरण लुटाता श्रा यहाँ मधुमास; श्रश्रु ही की हाट बन श्राती करुण वरसात! जीवन विरह का जलजात!

काल इसको दे गया पल-श्राँसुश्रां का हार; पूछता इसकी कथा निश्वास ही में वात! जीवन विरह का जलजात!

जो तुम्हारा हो सके लीलाकमल यह आ्राज: खिल उठे निरूपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात! जीवन विरह का जलजात! बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं!

नींद थी मेरी ब्राचल निस्पन्द कर्ण कर्ण में,
प्रथम जाग्रति थी जगत के प्रथम स्पन्दन में;
प्रलय में मेरा पता पदचिह्न जीवन में,
शाप हूं जो बन गया वरदान बन्धन में;
कूल भी हूं कूलहीन प्रवाहिनी भी हूं!

नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूं, शलभ जिसके प्राण में वह निटुर दीपक हूं; फूल को उर में छिपाये विकल बुलबुल हूं, एक होकर दूर तन से छाँह वह चल हू; दूर तुमसे हूं ऋखंड सुहागिनी भी हूं!

श्चाग हूं जिससे दुलकते विन्दु हिमजल के, श्रह्म हूं जिसको बिछे, हैं पाँबड़े पल के; पुलक हूं वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूं वही प्रतिविम्ब जो श्चाधार के उर में; नील घन भी हूं सुनहली दामिनी भी हूं!

नाश भी हूं मैं अनन्त विकास का कम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी; तार भी आघात भी मङ्कार की गति भी, पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मृति भी; अधर भी हूं और स्मित की चाँदनी भी हूं! रूपिस तेरा घन-केश-पाश!

श्यामल श्यामल कोमल कोमल.

लहराता सुरभित केश-पाश !

नभगङ्गा की रजतधार में धो त्राई क्या इन्हें रात ? कम्पित हैं तेरे सजल आंग, सिहरा सा तन है सद्यस्नात!

> भीगी श्रलकों के छोरों से चूतीं बूंदें कर विविध लास!

सौरभभीना लिपटा मृदु श्रञ्जन सा दुकूल; चल श्रञ्चल से भर भर भरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल; दीपक से देता

बार बार तेरा उज्जवल चितवन-विलास!

उच्छवासित वत्त पर चंचल है वक-पाँतों का अरविन्द-हार; तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जातीं मलयज बयार;

केकी-रव की नूपुर-ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास!

इन स्निग्ध लटों से छा दे तन पुलकित ऋड्डों में भर विशाल: मुक सस्मित शीतल चुम्बन से श्रंकित कर इसका मृद्ल भाल,

दुलरा दे ना बहला दे ना यह तेरां शिशु जग है उदास! तुम मुक्त में प्रिय फिर परिचय क्या! तारक में छवि प्राणों में स्मृति, पलको में नीरव पद की गति, लघु उर में पुलकों की संमृति,

> भर लाई हूँ तेरी चंचल श्रीर करूँ जग में संचय क्या!

तेरा मुख सहास ऋरुणोदय, परछाई रजनी विषादमय, यह जागृति वह नींद स्वप्नमय,

> खेल खेल थक थक सोने दो में सममूंगी सृष्टि प्रताय क्या!

तेरा ऋघर विचुम्बित प्याला, तेरी ही स्मितमिश्रित हाला, तेरा ही मानस मधुशाला,

> फिर पूळूं क्यों मेरे साकी ! देते हो मधुमय विषमय क्या ?

रोम रोम में नन्दन पुलकित, साँस साँस में जीवन शत शत, स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित, मुक्तमें नित बनते मिटते प्रिय! स्वर्ग मुक्ते क्या, निष्क्रिय लय क्या? हारूं तो खोऊं श्रपनापन; पाऊं प्रियतम में निर्वासन, जीत बनूं तेरा ही बन्धन,

> भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय! मेरी श्रव हार विजय क्या?

चित्रित त् मैं हूँ रेखाक्रम, मधुर राग त् में स्वरसंगम, त् त्रासीम मैं सीमा का भ्रम,

> काया छाया में रहस्यमय! प्रेयसि प्रियतम का ऋभिनय क्या!

मधुर मधुर मेरं दीपक जल! युग युग प्रतिदिन प्रतिक्रण प्रतिपल, प्रियतम का पथ स्त्रालोकित कर!

सौरभ फैला विपुल धूप बन,
मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन!
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित,
तेरे जीवन का अरुगु गल गल!

पुलक पुलक मेरे दीपक जल!

सारे शीतल कोमल न्तन,

माँग रहे तुक्त से ज्वाला-करण;

विश्वशलम सिर धुन कहता 'मैं

हाथ न जल पाया तुक्तमें मिल'!

सिहर सिहर मेरे दीपक जल!

जलते नम में देख ग्रसंख्यक, स्नेहहीन नित कितने द्रीपक; जलमय सागर का उर जलता; विद्युत् ले घिरता है बादल!

विहंस विहंस मेरे दीपक जल!

द्रुम के श्रङ्ग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयङ्गम; वसुधा के जड़ श्रन्तर में भी,

बन्दी है तापों की हलचल !

बिखर विखर मेरे दीपक जल!

नेरी निश्वासां से द्रुततर, सुभग न तू बुभने का भय कर; में ग्राञ्चल की श्रोट किये हूँ, ग्रुपनी मुद्र पलकां से चञ्चल!

महज सहज मेरे दीपक जल!

मीमा ही लघुता का बन्धन,
है अनादि तूमत बड़ियाँ गिन;
में दग के अच्चय कोषों से—
तुक्तमें भरती हूँ आँमू-जल!

सजल सजल मेरे दीपक जल!

तम श्रसीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरन्तर; तम के श्रशु श्रशु में विद्युत् सा— श्रमिट चित्र श्रङ्कित करता चल!

नरल सरल मेरे दीपक जल!

तू जल जल जितना होता च्य, वह समीप त्राता छलनामय; मधुर मिलन में मिट जाना तू— उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल!

मिंदर मिंदर मेरे दीपक जल! प्रियतम का पथ ग्रालोकित कर! मेरे हँसते ऋधर नहीं जग—

की ऋाँस्-लड़ियाँ देखो !

मेरे गीले पलक छुऋो मत

मुरक्ताई कलियाँ देखो!

हंस देता नव इन्द्रधनुप की स्मित में घन मिटता मिटता; रँग जाता है विश्व राग से निष्फल दिन ढलता ढलता; कर जाता संसार सुरिममय एक सुमन करता करना; भर जाता ख्रालोक तिमिर में लघु दीपक बुकता बुकत';

> मिटने वालों की है निष्टुर ! वेसुध रँगरिलयाँ देखो !

गल जाता लघु बीज ग्रसंख्यक नश्वर बीज बनाने की; तजता पल्लव वृन्त पतन के हेतु नये विकसाने की; मिटता लघु पल प्रिय देखों कितने युग कल्प मिटाने की; भूल गया जग भूल विपुल भूलोंमय सृष्टि रचाने की;

> मेरे बन्धन त्राज नहीं प्रिय, संमृति की कड़ियाँ देखी!

श्वासें कहतीं 'त्राता प्रिय' निश्वास बताते वह जाताः श्राँखों ने समभा श्रनजाना उर कहता चिर यह नाताः सुधि से सुन 'वह स्वप्न सजीला च्राण च्राण नृतन वन श्राताः; दुख उलभन मे राह न पाता सुख दगजल में वह जाताः;

> मुफ्तमें हो तो ग्राज तुम्हीं 'मैं' बन दुख की घड़ियाँ देखी!

कैसे संदेश प्रिय पहुँचाती!

हगजल की सित मित है श्रज्ञ्य, मित-प्याली करते तारक द्वय; पल पल के उड़ते पृष्ठों पर, सुधि से लिख श्वासों के श्रज्ञ्र्र—

> में अपने ही बेसुधपन में लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती !

छायापथ में छाया से चल, कितने स्राते जाते प्रति पल; लगते उनके विभ्रम इंगित चण में रहस्य च्ला में परिचित;

> मिलता न दूत वह चिरपरिचित जिसको उर का धन दे स्राती!

श्ररात पुलिन से, उज्ज्वलतर, किरणें प्रवाल तरणी में भर, तम के नीलम-कूलों पर नित, जो ले श्राती ऊषा सस्मित—

> वह मेरी करुण कहानी में मुसकानें श्रक्कित कर जाती!

सज केसरपट नारक बेंदी, हग-श्रंजन मृदु पद में मेंहदी; श्राती भर मदिरा से गगरी, सन्ध्या श्रनुराग सुहाग भरी;

> मेरे विषाद में वह श्रपने मधुरस की बूँदें छलकाती!

डाले नव धन का श्रवगुरहन,

हग-तारक में सकरुण चितवन,

पदध्विन से सपने जाग्रत कर,

श्वासों से फैला मूक तिमिर,

निशि श्रिभिसारों में श्राँसू से

मेरी मनुहारें धो जाती!

टूट गया वह दर्पण निर्मम !

उसमें हँस दी मेरी छाया, मुक्तमें रो दी ममता माया, ग्रिश्रहास ने विश्व सजाया.

> रहे खेलते श्रांखिमचीनी प्रिय! जिसके परदे में 'मैं' 'तुम'।

श्रपने दो श्राकार बनाने, दोनों का श्रिमसार दिखाने, भूलों का संसार बसाने,

जो भिलमिल भिलमिल सा तुमने हँस हँस दे डाला था निरुपम!

कैसा पतभर कैसा सावन, कैसी मिलन विरह की उलभन, कैसा पल घड़ियोंमय जीवन,

कैसे निशिदिन कैसे सुखदुख आज विश्व में तुम हो या तम!

किसमें देख सँवारूँ कुन्तल, ग्रङ्गराग पुलको का मल मल, स्वप्नो से ग्राँजूँ पलकें चल,

> किस पर रीभूँ किससे रूटूँ भर लूँ किस छवि से अन्तरतम ?

श्राज कहाँ मेरा श्रपनापन, तेरे छिपने का श्रवगुएटन, मेरा बन्धन तेरा साधन,

> तुम मुफ्तमें श्रपना मुख देखो मैं तुममें श्रपना दुख प्रियतम!

कमलदल पर किरण ग्रंकित चित्र हूँ मैं क्या चितेरें ?

बादलों की प्यालियाँ भर चाँदनी के सार से, त्रिलका कर इन्द्रधनु तुमने रँगा उर प्यार से;

> काल के लघु ग्रश्नु से धुल जायँगे क्या रंग मेरे ?

तिडित् सुधि में, वेदना में करुण पावस-रात भी, श्राँक सपनों में दिया तुमने वसन्त-प्रमात भी;

क्या शिरीष-प्रस्न से कुम्हलायँगे यह साज मेरे ?

है युगों का मूक परिचय देश से इस राह से, हो गई सुरमित यहाँ की रेग़ु मेरी चाह से;

> नाश के निश्वास से मिट पायँगे क्या चिह्न मेरे ?

नाच उठते निमिष पल मेरे चरण की चाप से, नाप ली निःसीमता मैंने हगों के माप से:

> मृत्यु के उर में समा क्या पायँगे अब प्राण मेरे ?

ऋाँक दी जग के हृदय में ऋमिट मेरी प्यास क्यों ? अश्रुमय ऋवसाद क्यों यह पुलक-कम्पन-लास क्यों ?

> मैं मिटूँगी/'क्या श्रमर हो जायँगे उपहार मेरे ?

मुस्काता मंकेत भरा नभ ग्रालि क्या प्रिय ऋगनेवाले हैं ?

विद्युत के चल स्वर्णपाश में बँध हँस देता रोता जलधर; श्रपने मृदु मानस की ज्वाला गीतों से नहलाता सागर; दिन निशि को, देती निशि दिन को

कनक-रजत के मधु-प्याले हैं!

मोती विखरातीं नूपुर के छिप तारक-परियाँ नर्तन कर; हिमकण पर स्राता जाता मलयानिल परिमल से स्रञ्जलि भर; भ्रान्त पथिक से फिर फिर स्राते

विस्मित पल ज्ञाण मतवाले हैं!

सघन वेदना के तम में सुधि जाती सुख सोने के कर्ण भर; सुरधनु नव रचतीं निश्वासें स्मित का इन भीगे ऋधरों पर; ऋाज ऋाँसुऋों के कोषों पर

स्वप्न बने पहरेवाले हैं!

नयन अवर्णमय अवर्ण नयनमय आज हो रही कैसी उलफान! रोम रोम में होता री सखि एक नया उर का सा स्पन्दन! पुलकों से भर फूल बन गये

जितने प्राणां के छाले हैं!

भरते नित लोचन मेरे हों!

जलती जो युग युग से उज्ज्वल, ग्राभा से रच रच मुक्ताहल, वह तारक-माला उनकी, चल विद्युत के कङ्कण मेरे हो!

> ले ले तरल रजत श्री' कञ्चन, निशिदिन ने लीपा जो श्राँगन,

वह सुपमामय नभ उनका, पल पल मिटते नव घन मरे हों!

> पद्मराग-किलयों से विकसित, नीलम के ऋलियों से मुखरित,

चर सुरिभत नन्द्रन उनका, यह ऋशु-भार-नत तृण मेरे हों!

नम मा नीरव नभ सा विस्तृत, हास इटन से दूर ऋपरिचित, वह स्नापन हो उनका, यह सुखदुखमय स्पन्दन मेरे हों!

> जिसमें कसक न सुधि का दंशन, प्रिय में मिट जाने के नसाधन,

वे निर्वाण—मुक्ति उनके, जीवन के शत वन्धन मेरे हों! बुद्बुद् में आवर्त्त श्रापितित,
कर्णा मे शत जीवन परिवर्तित,
हों चिर सृष्टि प्रलय उनके,
वनने मिटने के च्रण मेरे हों !
सिंसत पुलिकत नित परिमलमय,
इन्द्रधनुप सा नवरङ्गोमय,
अग जग उनका कर्ण कर्ण उनका,
पलभर वे निर्मम मेरे हों!

प्रारापिक प्रिय-नाम रे कह! मैं मिटो निस्सीम प्रिय में, वह गया बँध लघु हृदय में; अब विरह की राठ को तू चिर मिलन का प्रात रे कह! दुखत्रप्रतिथि का धो चरणतल, विश्व रसमय कर रहा जल; यह नहीं ऋन्दन हठीले ! सजल पावस मास रे कह ! ले गया जिसको लुभा दिन, लौटती वह स्वप्न बन बन: है न मेरी नींद जागृति का इसे उत्पात रे कह ! एक प्रिय-दृग-श्यामता मा. दुसरा स्मित की विभा सा. यह नहीं निशिदिन इन्हं प्रिय का मधुर उपहार रे कह! श्वास से स्पन्दन रहे भार. लोचनो से रिस रहा उर; दान क्या प्रिय ने दिया निर्वाण का वरदान रे कह ! चल च्णों का च्लिक संचय, वालुका से विन्दु-परिचय,

> कह न जीवन त् इसे प्रिय का निटुर उपहास रे कह !

लाय कौन संदेश नये धन !

श्रम्बर गवित,

हो ऋाया नत,

चिर निम्नन्द हृदय में उसके उमडे री पुलको के सावन !

चौंकी निद्रित,

रजनी ऋलसित,

श्यामल पुलिकन कम्पित कर में दमक उठे विद्युत् के कंकरा।

दिशि का चञ्चल,

परिमल - श्रञ्जल,

छित्रहार से विखर पड़े सखि ! जुरानू के लघ्न हीरक के करा !

जड़ जग स्पन्दित,

निश्चल कम्पित,

फूट पड़े श्रवनी के संचित सपने मृदुतम श्रंकुर बन बन !

गेया चातक,

मकुचाया पिक,

मत्त मयूरों ने सूने में फड़ियों का दुहराया नर्तन !

मुख दुख मे भर,

त्राया लघु उर,

मोती से उजले जलकरण से छाये मेरे विस्मित लोचन!

तम सो जास्रो में गाऊँ ! मुम्तको सोते युग बीते तमको यों लोरी गाते: ग्रव ग्राग्रो में पलकों में स्वप्नों से सेज विछाऊँ ! प्रिय ! तेरे नममन्दिर के मिण-दीपक बुक्त-बुक्त जाते: जिनका कण कण विद्युत् है मैं ऐसे प्राण जलाऊं ! क्यो जीवन के शलों में प्रतिचर्ण आते जाते हो ? ठहरो सकुमार ! गलाकर मोती पथ में फैलाऊँ ! पथ की रज में हैं अंकित तेरे पदचिह्न ग्रपरिचितः मैं क्यों न इसे ऋज्जन कर ऋाँखों में ऋाज बसाऊँ ! जल सौरभ फैलाता उर तब स्मृति जलती है तेरी: लोचन कर पानी पानी मैं क्यों न उसे सिंचवाऊँ ! इन फूलो में मिल जातीं कलियाँ तेरी माला की: में क्यों न इन्हीं काँटों का संचय जग को दे जाऊँ! श्रपनी श्रसीमता देखो लघु दर्पण में पल भर तुम: में क्यों न यहाँ चए चए को धो धो कर मुकर बनाऊँ! हँसने में छू जाते तुम रीने में वह सुधि त्र्याती;

में क्यों न जगा ऋग़ा ऋग़ा को हॅसना रोना सिखलाऊँ !

त्म दुख बन इस पथ से आना ! शूलो में नित मृदु पाटल सा, खिलने देना मेरा जीवन: क्या हार बनेगा वह जिसने सीखा न हृदय को विंधवाना ! वह सौरभ हूँ मैं जो उड़कर, कलिका में लौट नहीं पाता: वर कलिका के नाते ही प्रिय जिसको जग ने सौरभ जाना ! नित जलता रहने दो तिल तिल, श्रपनी ज्वाला में उर मेरा: इसकी विभृति में फिर आकर अपने पद-चिह्न बना जाना ! वर देते हो तो कर दो ना, चिर त्रांखिमचौनी यह त्रपनी; जीवन में खोज तुम्हारी है मिटना ही तुमको छू पाना ! प्रिय ! तेरे उर में जग जावे. प्रतिध्वनि जब मेरे पी पी की: उसको जग समभे बादल में विद्युत् का बन बन मिट जाना ! तुम चुपके से श्रा वस जाश्रो, सुख दुख सपनों में श्वासों में; पर मन कह देगा यह वे हैं त्र्राँखें कह देंगी पहचाना! जड जग के अग्राओं में स्मित से, तमने प्रिय जब डाला जीवन, मरी आँखों ने सींच उन्हें सिखलाया हँसना खिल जाना ! कुहरा जैसे धन स्रातप में, यह संसति मुक्तमें लय होगी; न्त्रपने रागों से लघु वीगा मेरी मत त्र्याज जगा जाना ! जाग बेसुध जाग !

श्रश्रुकण से उर सजाया त्याग हीरक हार, भीख दुख की माँगने फिर जो गया प्रतिद्वार, शूल जिसने फूल छू चन्दन किया सन्ताप, सुन जगाती है उसी सिद्धार्थ की पद-चाप;

करुणा के दुलारे जाग !

शङ्ख में ले नाश मुरली में छिपा वरदान, दृष्टि में जीवन अधर में सृष्टि ले छिविमान, आ रचा जिसने स्वरों में प्यार का संसार, गूंजती प्रतिध्वनि उसी की फिर चितिज के पार;

वृन्दाविपिनवाले जाग!

\* \*

रात के पथहीन तम में मधुर जिसके श्वास, फैल भरते लघु कर्णा में भी श्रसीम सुवास, कंटकों की सेज जिसकी श्राँसुश्रों का ताज, सुभग!हँस उठ उस प्रफुल्ल गुलाव ही सा श्राज,

बीती रजनि प्यारे जाग!

## क्या पूजा क्या ग्रर्चन रे?

उस अर्माम का सुन्दर मन्दिर मेरा लघुतम जीवन रं! मेरी श्वामें करती रहतीं नित प्रिय का अभिनन्दन रे! पदरज को धोने उमड़े ग्रांत लोचन में जल-कर्ण रे! ग्रज्ञत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे! स्नेह भरा जलता है िमलमिल मेरा यह दीपक-मन रे! मेरे हम के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे! धूप बने उड़ते रहते हैं प्रतिपल मेरे स्पन्दन रे! प्रिय प्रिय जपते श्रथर ताल देता पलकों का नर्तन रे!

प्रिय ! साध्य गगन, मेरा जीवन

यह चितिज बना धुँधला विराग, नव श्रक्ण श्रक्ण मेरा सुहाग, छाया सी काया वीतराग,

सुधिभीने स्वप्न रॅगीले वन!

साधो का ऋाज सुनहलापन, धिरता विपाद का तिमिर सघन, संध्या का नम से मूक मिलन—

यह ग्रश्रुमनी हँसती चितवन !

लाता भर श्वासो का समीर, जग से स्मृतियो का गन्ध धीर, सुरभित हैं जीवन-मृत्यु-तीर,

रोमां में पुलिकत कैरव-वन!

श्चव श्चादि-श्चन्त दोनो मिलते, रजनी-दिन-परिणय से खिलते, श्चॉस् मिस हिम के करा ढुलते,

श्रुव त्र्याज बना स्मृति का चल च्राण !

इच्छात्रों के सोने से शर, किरणों के द्रुत मीने सुन्दर, सुने ग्रसीम नम में चुमकर—

> वन वन त्राते नत्त्र-सुमन ! धर लौट चले सुख-दुःख-विह्ग, तम पांछ रहा मेरा त्र्यग जग, छिप क्राज चला वह चित्रित मग,

उतरो अव पलकों में पाहुन!

चौहत्तर

गगभीनी तू मजनि निश्वास भी तेरे रँगीले !

लोचनां में क्या मदिर नव १ देख जिसको नीड़ की सुधि फूट निकली बन मधुर रव ! भूलते चितवन गुलाबी— में चले घर खग हठीले !

छोड़ किस पाताल का पुर ? राग में वेसुय चपल सपने लजीले नयन में भर, रात नभ के फूल लाई, ऋाँसुक्रो से कर सजीले !

श्राज इन तिन्द्रल पला में ! उलभाती श्रलकों सुनहली श्रमित निशि के कुन्तला में ! सजनि नीलम-रज भरे रॅग चूनरी के श्रहण पीले !

रेख सा लघु तिमिर-लहरी, चरण छू तेरे हुई है सिन्धु सीमाहीन गहरी ! गीत तेरे पार जाते वादलो की मृदु तरी लें!

कीन छायालोक की स्मृति, कर रही रंगीन प्रिय के द्रुत पदों की ऋंक-संस्रुति ? सिहरती पलके किये— देती विहँसते ऋथर गीले ! शून्य मन्दिर में बन्ँगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी!

श्रर्चना हों शूल भोले, चार हग-जल श्रर्थ्य हो ले,

> न्नाज करुणा-स्नात उजला दुःख हो मेरा पुजारी !

न्पुरों का मूक छूना, सरव कर दे विश्व सूना,

यह स्रगम स्राकाश उतरे कम्पना का हो भिखारी !

लोल तारक भी श्रम्बञ्चल, चल न मेरा एक कुन्तल,

> श्रचल रोमो में समाई सुग्ध हो गति श्राज सारी!

राम मद की दूर लाली, नाध भी इसमें न पाली,

शून्य चितवन में बसेगी मूक हो गाथा तुम्हारी !

श्रश्रु मेरे माँगने जब
नींद में वह पास श्राया!
स्वप्न सा हँस पास श्राया!
हो गया दिव की हँसी से
शूत्य में सुरचाप श्रंकित;
रिश्म-रोमों में हुश्रा
निस्पंद तम भी सिहर पुलकित;

श्रनुसरण करता श्रमा का चाँदनी का हास श्राया! वेदना का श्रग्निकण जब मोम से उर में गया बस, मृत्यु-श्रञ्जलि में दिया भर विश्व ने जीवन सुधा ग्स!

माँगने पतकार से
हिम-विन्दु तब मधुमास श्राया !
श्रमर सुरभित साँस देकर
मिट गये कोमल कुसुम कर;
रविकरों में जल हुए फिर;
जलद में साकार सीकर;

श्रंक में तब नाश को लेने श्रनन्त विकास श्राया! क्यों वह प्रिय ग्राता पार नहीं?

शाशि के दर्पण में देख देख, मैंने सुलक्षाये तिमिर-केश; गूंथे चुन तारक-पारिजान, अवगुण्टन कर किरणें अशेष;

> क्यों त्र्याज रिका पाया उसको मेरा स्त्रमिनव शृङ्कार नहीं?

स्मित से कर फीके अधर अष्ठण, गित के जावक से चरण लाल, स्वप्नों से गीली पलक आँज, सीमन्त सजा ली अअशु-माल;

> स्पन्दन मिस प्रतिपल भेज रही क्या युग युग से मनुहार नहीं ?

में ग्राज चुपा त्राई चातक, में ग्राज सुला त्राई कोकिल; कर्यटिकत मौलश्री हरसिंगार, रोके हैं ग्रपने श्वास शिथिल!

> सोया समीर नीरव जग पर स्मृतियों का भी मृदु भार नहीं!

रूँधे है सिहरा सा दिगन्त, सित पाटलदल से मृदु बादल; उस पार हका स्त्रालोक-यान, इस पार प्राण् का कोलाहल!

दिनरात-पथिक थक गये लौट,
फिर गये मना कर निमिष हार;
पाथेय मुक्ते सुधि मधुर एक,
है विरह-पंथ स्ना ऋपार!
फिर कौन कह रहा है स्ना
ऋब तक मेरा ऋमिसार नहीं थ

## क्यों मुक्ते प्रिय हों न बन्धन !

वन गया तम-सिन्धु का ग्रालोक सतरङ्गी पुलिन सा; रजभरे जगबाल से है ग्रक विद्युत् का मलिन सा; स्मृति पटल पर कर रहा श्रव वह स्वयं निज रूप-श्रंकन!

चाँदनी मेरी स्रमा का, भेंटकर स्रभिपेक करती; मृत्यु-जीवन के पुलिन दो स्राज जागृति एक करती;

> हो गया स्त्रव दूत प्रिय का प्राण का सन्देश, स्पन्दन!

सजिन मैंने स्वर्णपिञ्जर में प्रलय का वात पाला; आज पुंजीभूत तम को कर बना डाला उजाला; नूल से उर में समा कर हो रही नित ज्वाल चन्दन!

त्र्याज विश्मृति-पंथ में निधि से मिले पदिचिह्न उनके; वेदना लौटा रही है विफल खाये स्वप्न गिनके;

> बुल हुई इन लोचनों में चिर प्रतीचा पूत श्रञ्जन!

श्राज मेरा खोज-खग गाता चला लेने बसेरा; कह रहा सुख श्रश्नु से 'तू है चिरन्तन प्यार मेरा';

> बन गए बीते युगों की विकल मेरे श्वास स्पन्दन!

वीन-बन्दी तार की सङ्कार है त्राकाशचारी; धूलि के इस मलिन दीपक से बँधा है तिमिरहारी:

> बाँधती निर्बन्ध को मैं वन्दिनी निज बेडियाँ गिन !

नित सुनहली साँभ के पद से लिपट त्राता क्रॅंघेरा; पुलक पंखी विरह पर उड़ क्रा रहा है मिलन मेरा;

> कौन जाने है बसा उस पार तम या रागमय दिन!

जाने किस जीवन की सुधि ले लहराती ऋाती मधु-वयार!

रिखत कर दे यह शिथिल चरण ले नव अशोक का अहण राग, मेरे मण्डन को आज मधुर ला रजनीगन्धा का पराग, यूथी की मीलित कलियो से अलि दे मेरी कवरी मँवार!

पाटल के सुरिभत रङ्गों से रँग दे हिम सा उज्ज्वल दुक्ल, गुथ दे रशना में श्रालि-गुज्जन से पूरित भरते वकुल-फूल, रजनी से श्राज्जन माँग सजनि दे मेरे श्रालसित नयन सार!

तारक-लोचन से सींच सींच नभ करता रज को विरज आज, बरसाता पथ में हरसिंगार केशर से चर्चित सुमन-लाज, कराटिकत रसालो पर उठता—
है पागल पिक सुक्क में पुकार !
लहराती आती मधु बयार !

प्रिय-पथ के यह शूल मुक्ते ऋलि प्यारे ही हैं!

हीरक सी वह याद बनेगा जीवन सोना, जल जल तप तप किन्तु खरा इसको है होना!

चल ज्वाला के देश जहाँ श्रङ्गारे ही हैं!

तम-तमाल ने फूल गिरा दिन-पलकें खोलीं, मैंने दुख में प्रथम तभी सुख-मिश्री घोली!

ठहरें पलभर देव ब्राश्रु यह खारे ही हैं!

श्रोढ़ें मेरी छाँह रात देती उजियाला, रजकण मृदु पद चूम हुए मुकुलों की माला!

मेरा चिर इतिहास चमकते तारे ही हैं!

त्र्याकुलता ही त्र्याज हो गई तन्मय राघा, विरह बना त्र्याराध्य द्वैत क्या कैसी बाघा !

खोना पाना हुआ जीत वे हारे ही हैं!

मेरी है पहेली बात!

रात के भीने सिताञ्चल-से विखर मोती बने जल, स्वम पलकों में विभार भार प्राप्त होते अश्रु केवल!

सजिन में उतनी करुण हूँ, करुण जितनी रात!

मुस्करा कर राग मधुमय वह लुटाता पी तिमिर विष, श्राँसुश्रों का चार पी में वाँटती नित स्नेह का रस!

सुभग मैं उतनी मधुर हूँ, मधुर जितना प्रात ! ताप-जर्जर विश्व उर पर—

तूल से घन छा गये भर; दुःख से तप हो मृदुलतर उमडता करुणा भरा उर!

सजिन मैं उतनी सजल, जितनी सजल बरसात !

मरा सजल मुख देख लेते !
यह करुण मुख देख लेते !
नेतु शूलों का बना बाँधा विरह-वारीश का जल;
फूल सी पलकें बनाकर प्यालियाँ बाँटा हलाहल;

दुःखमय सुख, सुखमरा दुख, कौन लेता पूछ जो तुम ज्वाल-जल का देश देते ?

नयन की नीलम-तुला पर मोतियों से प्यार तोला; कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला !

भ्रान्तिमय कर्ण, श्रान्तिमय चर्ण, थे मुभे वरदान जो तुम माँग ममता शेप खेते!

पद चले जीवन चला पलकें चलीं स्पन्दन रही चल, किन्तु चलता जा रहा मेरा चितिज भी दूर धूमिल!

> श्रङ्ग श्रलसित, प्राण विजड़ित, मानती जय जो तुम्हीं हॅस हार श्राज श्रनेक देते!

थुल गई इन श्राँसुश्रों में देव जाने कौन हाला; भूमता है विश्व पी पी घूमती नच्चत्र-माला! माध है तुम, बन सघन तम, सुरँग श्रवगुरटन उटा गिन श्राँसुश्रो की रेख लेते!

शिथिल चरणों के थिकत इन नूपुरों की करण रुनमुन विरह का इतिहास कहती जो कभी पाते सुभग सुन,

> चपल पग धर, त्र्या त्र्यचल उर! बार देते मुक्ति, खो निर्वाण का संदेश देते!

ावरह का घाड़ेयाँ हुईं श्रालि मधुर मधु की यामिनी सी !
दूर के नक्षत्र लगते पुतलियों से गस प्रियतर;
रात्य नम का मूकता में गूँजता श्राह्वान का स्वर;
श्रात्र है निःसामना
लघु प्राण की श्रनुगामिनी सी !

एक रनन्दन कह रहा है अकथ युग युग की कहानी; हो गया स्मित में मधुर इन लोचनों का चार पानी; नूक प्रति निश्वास है नव स्वप्न की अनुरागिनी सी!

मजिन ! त्रान्तर्हित हुत्रा है 'त्राज'में धुँ घला विफल 'कल'; हो गया है मिलन एकाकार मेरे विरह में मिल, गह मेरी देखती स्मृति त्राय निराश पुजारिनी सी !

फैनते हैं सांत्य नम में भाव ही मेरे रँगीले; तिमिर की दीपावली हैं रोम मेरे पुलक गीले; वन्दिनी वनकर हुई में बन्धनों की स्वामिनी सी! शलभ मैं शापमय वर हूँ ! किसी का दीप निष्टुर हूँ !

ताज है जलती शिखा चिनगारियाँ शृङ्गार-माला; ज्वाल श्रच्चय कोष सी श्रंगार मेरी रङ्गशाला:

नाश में जीवित किसी की साध सुन्दर हूँ!

नयन में रह किन्तु जलती
पुतलियाँ आगार होंगी:
प्राण में कैसे बसाऊँ
कठिन अगिन समाधि होगी!

फिर कहाँ पालूँ तुभे मैं मृत्यु-मन्दिर हूँ!

हो रहे भार कर हगों से अप्रिम-कण भी चार शीतल पिघलते उर से निकल निश्वास बनते धूम श्यामल;

एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ!

कौन स्राया था न जाने स्वप्न में मुफ्तको जगाने; याद में उन ऋँगुलियों के हैं मुक्ते पर युग विताने:

रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ!

शून्य मेरा जन्म था स्रवसान है सुक्तको सबेरा; प्राण् स्राकुल के लिए संगी मिला केवल स्राँधेरा;

मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चिर हूँ! अद्रासी ——— में नीर भरी दुख की बदली!
स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा,
क्रन्दन में ब्राहत विश्व हँसा,
नयनों में दीपक से जलते
पलकों में निर्भारिणी मचली!

मेरा पग पग संगीत भरा, स्वासों से स्वप्न पराग भरा, नभ के नवरँग बुनते दुकूल छाया में मलय बयार पली!

में चितिज-भुकुटि पर घिर धूमिल, चिन्ता का भार बनी ऋविरल, रज-कर्ण पर जल-कर्ण हो बरसी नवजीवन-ऋंकुर वन निकली!

> पथ को न मिलन करता स्त्राना. पदिचिह्न न दे जाता नाना, सुधि मेरे स्त्रागम की जग में सुख की सिहरन हो स्रंत खिली!

> विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी ऋपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट ऋाज चली!

चिर सजग श्राँखें उनींदी श्राज कैस। व्यस्त बाना! जाग तुमको दूर जाना!

श्राचल हिमगिरि के हृदय में श्राज चाहे कम्प होले, या प्रलय के श्राँसुश्रों में मौन श्रलसित व्याम रो ले; श्राज पी श्रालोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत्-शिखाश्रों में निटुर त्रुफ़ान बोले! पर तुभे हैं नाशपथ पर चिह्न श्रपने छोड़ श्राना!

बाँध लेंगे क्या तुमे यह मोम के बन्धन सजीले ? पंथ की बाधा बनेंगे तितिलयों के पर रॅंगीले ? विश्व का क्रन्दन मुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुमे यह फूल के दल स्रोस-गीले ? तून अपनी छाँह को स्रपने लिए कारा बनाना!

वज का उर एक छोटे अश्रुक्ण में धो गलाया, दे किसे जीवन-सुधा दो घूँट मिदरा माँग लाया ? सो गई आँधी मलय की वात का उपधान ले क्या ? विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया ? अमरता-सुत चाहता क्यों मृत्यु को उरमें बसाना ?

कह न ठंढी साँस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी हग में सजेगा आज पानी; हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका ! राख द्विणिक् पतंग की है अमर दीपक की निशानी ! है तुक्ते अंगार-शय्या पर मृदुल कलियाँ विछाना ! कीर का प्रिय ग्राज पिञ्जर खोल दो!

हो उठी हैं चंचु छ्रूकर, तीलियाँ भी वेग्रु सस्वर; बन्दिनी स्पन्टित व्यथा ले, सिहरता जड़ मौन पिझर!

श्राज जड़ता में इसी की बोल दो!

जग' पड़ा छू श्रश्रुघारा, इत परी का विभव सारा;

अब अलस बन्दी युगों का— ले उडेगा शिथिल कारा !

मङ्क पर वे सजल सपने तोल दो!

क्या तिमिर कैसी निशा है! ग्राज विदिशा है:

दूर-खग आ निकटता के— अप्रमर बन्धन में बसा है!

थलय-घन में आज राका घोल दो!

चपल पारद सा विकल तन, सजल नीरद सा भरा मन, नाप नीलाकाश ले जो— बेड़ियों का माप यह बन,

एक किरण अनन्त दिन की मोल दो!

एक्यानवे

प्रिय चिरन्तन है सर्जान

त्त्रण त्रण नवीन सुहागिनी मैं!

श्वास में मुक्तको छिपाकर वह ऋसीम विशाल चिर घन, शून्य में जब छा गया उसकी सजीली साध सा बन,

छिप कहाँ उसमें सकी

बुक्त बुक्त जली चल दामिनी मैं!

छाँह को उसकी सजिन नव आवरण अपना बनाकर, धूलि में निज अश्रु बोने में पहर सूने बिताकर,

प्रात में हँस छिप गई

ले छलकते हग यामिनी में !

मिलन-मन्दिर में उठा दूँ जो सुमुख से सजल 'गुएटन, मैं मिटूँ प्रिय में मिटा ज्यां तत सिकता में सलिल कण,

सजिन मधुर निजत्व दे

कैसे मिलूँ अभिमानिनी मैं !

दीप सी युग युग जलूँ पर वह सुभग इतना बता दे, फूँक से उसकी बुभूँ तब चार ही मेरा पता दे!

वह रहे त्राराध्य चिन्मय

मृर्मयी श्रनुरागिनी मैं !

सजल सीमित पुतलियाँ पर चित्र ऋमिट ऋसीम का वह, चाह एक ऋनन्त बसती प्राण किन्तु ऋसीम सा यह,

रजकणों में खेलती किस

विरज विधु की चाँदनी मैं ?

```
६५
```

सिंख में हूँ श्रमर सुहाग भरी ! प्रिय के श्रनन्त श्रनराग भरी !

किसको त्यागूँ किसको माँगूँ,

हैं एक मुक्ते मधुमय विषमय; मेरे पद छुते ही होते,

काँटे कलियाँ प्रस्तर रसमय!

पालूँ जग का श्रमिशाप कहाँ

प्रतिरोमों में पुलकें लहरीं !

जिसको पथ-शूलों का भय हो, वह खोजे नित निर्जन गहर;

प्रिय के सन्देशो के वाहक,

में सुख-दुख मेटूँगी भुजभर;

मेरी लघु पलको से छलकी

इस करा करा में ममता बिखरी !

श्ररुणा ने यह सीमन्त भरी, सन्ध्या ने दी पद में लाली:

मेरे श्रंगों का श्रालेपन-

करती राका रच दीवाली!

जग के दागां को धो धो कर

होती मेरी छाया गहरी!

पद के निच्चेपों से रज में—

नभ का वह छायापथ उतरा

श्वासों से घर आती बदली

चितवन करती वतकार हरा!

जब मैं मरु में भरने लाती

दुख से, रीती जीवन-गगरी!

तिरानवे

सो रहा है विश्व पर प्रिय तारकों में जागता है!

नियति बन कुशली चितेरा—

रॅग गई सुखदुख रॅंगों से

मृदुल जीवन पात्र मेरा !

स्नेह की देती सुधा भर श्रश्रु खारे मॉगता है! धूपछाँहीं विरह-वेला, विश्व-कोलाहल बना वह हूँ दती जिसको श्रकेला:

छाँह हग पहचानते पदचाप यह उर जानता है !

रङ्गमय है देव दूरी!
छू तुम्हें रह जायगी यह
चित्रमय क्रीड़ा ऋधूरी!

दूर रह कर खेलना पर मन न मेरा मानता है!

वह सुनहला हास तेरा— ऋंकभर घनसार सा उड़ जायगा ऋस्तित्व मेरा !

मूँद पलकें रात करती जब हृदय हठ ठानता है!

मेघ-रूँघा श्रजिर गीला, दूटता हा इन्दु-कन्दुक रवि भुलसता लाल पीला!

यह खिलौने ऋौर यह उर ! प्रिय नई ऋसमानता है !

हे चिर महान्!
तह स्वर्णरिश्म छू श्वेत भाल,
बरसा जाती रङ्गीन हास;
सेली बनता है इन्द्रधनुष,
परिमल मल मल जाता बतास!

पर रागहीन तू हिमनिधान !

नभ में गर्वित भुकता न शीश, पर ग्रंक लिये हैं दीन द्वार; मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता हैं कुलिश-भार!

कितने मृदु कितने कठिन प्राण!

टूटी है कब तेरी समाधि, फञ्का लौटे शत, हार हार; बह चला हगों से किन्तु नीर सुनकर जलते कल की पुकार!

मुख से विरक्त दुख में समान !

मेरे जीवन का श्राज मूक,
तेरी छाया से हो मिलाप;
तन तेरी साधकता छू ले,
मन ले करुणा की थाह नाप!
उर में पावस हम में विहान!

में सजग चिर साधना ले!

सजग प्रहरी से निरन्तर, जागते श्राल रोम निर्भर; निमिष के बुद्बुद् मिटाकर, एक रस है समय-सागर!

हो गई त्राराध्यमय मैं विरह की त्राराधना ले!

मूँद पलकों में अचञ्चल, नयन का जादू भरा तिल, देरही हूँ अलख अविकल— को सजीला रूप तिल तिल!

त्राज वर दो मुक्ति त्रावे बन्धनों की कामना ले!

विरह का युग ग्राज दीखा, मिलन के लघु पल सरीखा; दुःखसुख में कौन तीखा; मैं न जानी श्री न मीखा!

मधुर मुक्तको हो गये सब मधुर प्रिय की भावना ले !

त्र्याल में करण करण को जान चली ! मबका कन्दन पहचान चली !

कुछ हग में हीरक जल भरते, कुछ चितवन इन्द्रधनुष करते,

> टूटे सपनों के मनकों से कुछ सूखे ऋधरों पर भरते!

जिस मुक्ताहल से मेघ भरे,
जो नारों मे तृण में उतरे,
में नभ के रज के रसविप के
आँमू के सब रॅग जान चली!
दुख को कर सुख-स्राख्यान चली!

जिसका मीठा तीखा दंशन, श्रंगा में भरता सुखसिहरन, जो पग में चुभकर कर देता जर्जर मानस चिर श्राहत मन!

जो मृदु फूलों के स्पन्दन से,
जो पेन एकाकीपन से,
में उपवन-निर्जन-पथ के हर
करुटक का मृदु मन जान चली!
गति का दे चिर वरदान चली!

जो जल में विद्युत्-प्यास भरा, जो ऋातप में जल जल निखरा,

> जो भरते फूलो पर देता नित चन्दन सी ममता बिखरा!

जो ब्राँसू से धुल धुल उजला, जो निष्ठुर चरणों का कुचला, में मरु-उर्वर के कसक भरें

> श्रमु श्रमु का कम्पन जान चली ! प्रति पग को कर लयवान चली !

नम मेरा सपना स्वर्ण-रजत, जग संगी ऋपना चिर परिचित, यह शूल फूल का चिर नूतन पथ मेरी साधो से निर्मित!

इन ऋाँखो के 'रस से गीली, रज भी है दिव से गींवली! मैं सुख से चंचल दुखबोिफल

> द्यं द्वं का जीवन जान चली ! मिटने को कर निर्माण चली !

मोम सा तन घुल चुका श्रव दीप सा मन जल चुका है !'

विरह के रंगीन च्रण ले, ग्रश्रु के कुछ शेष कण ले,

बहनियो में। उलभा विखरे स्वप्न के फीके सुमन ले

खोजने फिर शिथिलपग निश्वास-दूत निकल चुका है!

चल पलक हैं निर्निमेषी, कल्प पल सब तिमिरवेषी,

त्राज स्पन्दन भी हुई उर के लिए त्रज्ञातदेशी!

चेतना का स्वर्ण जलती वेदना में गल चुका है!

भर चुके तारक-कुसुम जब, रश्मियो के रजत पल्लव, सन्धि में त्र्रालोक-तम की क्या नहीं नम जानता तब,

> पार से अज्ञात वासन्ती— दिवस-स्थ चल चुका है!

लोल कर जो दीप के हग, कह गया 'तम में बढ़ा पग', देख श्रम-धूमिल उसे करते निशा की साँस जगमग,

> क्या न श्रा कहता वहीं 'सो याम श्रान्तिम ढल चुका है'?

> > निन्नानके

त्र्यन्तहीन विभावरी है, पास त्रङ्गारक-तरी है,

'तिमिर की तटिनी चितिज की कुल-रेख डुबा भरी है! शिथिल कर से सुभग सुधि-पतवार त्याज बिछल चुका है!

श्रव कहो संदेश है क्या ?
श्रीर ज्वाल विशेष है क्या ?
श्रिमिपथ के पार चन्दन-चाँदनी का देश है क्या ?

एक इंगित के लिए

शतवार पाए मचल चुका है!

पथ मेरा निर्वाण इन गया! प्रति पग शत वरदान बन गया!

श्राज थके चरणों ने सूने तम में विद्युत् लोक बसाया; वग्मानी है रेग्रु चाँदनी की यह मेरी धूमिल छाया; प्रलय-मेघ भी गले मोतियो—

का हिमतरल उफान बन गया!

य्रञ्जनवदना चिकत दिशास्रो ने चित्रित स्रवगुराठन डाले; रजनी ने मरकतवीणा पर हँस किरणो के तार सँभाले;

मेरे स्पन्दन से फल्मा का हरहर लय-सन्धान बन गया!

पारद सी गल हुई शिलायें नभ चन्दनचर्चित आँगन सा; अगराग. वनसार हुई रज आतप सौरभ-आलेपन सा;

शूलो का विष कलियों के गीले मधुपर्कसमान बन गया!

मिट मिट कर हर साँत लिख रही शतशत मिलनविरह का लेखा; निज को खोकर निमिष आँकते अनदेखे चरणो की रेखा;

पल भर का वह स्वप्न तुम्हारी

युग युग की पहचान बन गया!

देते हो तुम फेर हास मेरा निज करुणा-जल-कण से भर; लोटाते हो अश्रु मुक्ते तुम अपनी स्मित से भरंगोंमय कर;

> त्र्राज मरण का दूत तुम्हें छू मेरा पाहुन प्राण बन गया!

हुए शूल ऋचत मुक्ते धूलि चन्दन! ऋगरुधूम सी साँस सुधिगन्धसुरिमत, बनी स्नेह-लौ ऋगरती चिर ऋकम्पित,

हुश्रा नयन का नीर श्रमिपेक-जलकण !

सुनहले सजीले रंगीले धवीले, हसित कराटिकत ऋश्रु-मकरन्द गीले,

बिखरते रहे स्वप्न के फूल अनिगन!

ऋितरवेत गन्धर्व जो सृष्टि-लय के हगों को पुरातन ऋपरिचित हृदय के.

सजग यह पुजारी मिले रात औं दिन !

परिधिहीन रंगोभरा व्योम-मन्दिर, चरण-पीठ भू का व्यथासिक मृदु उर,

ध्वनित सिन्धु में हैं रजत शंख का स्वन कहो मत प्रलय द्वार पर रोक लेगा, वरद मैं मुफ्ते कौन वरदान देगा?

बना कब सुरिम के लिए फूल बन्धन ? व्यथाप्राण हूँ नित्य सुख का पता मैं, धुला ज्वाल में मोम का देवता मैं,

स्रजन-श्वास हो क्या गिन् नाश के च्रण ?

यह मन्दिर का दीप इसे नीरव जलने दो ! रजत शंख-पड़ियाल स्वर्ण वंशी-वीणा-स्वर, गए त्रारती-वेला को शत शत लय से भर, जब था कल कंठों का मेला. विहँसे उपन तिमिर था खेला! ग्रव मन्दिर में इष्ट श्रकेला: इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो ! चरणों से चिन्हित आलिन्द की भूमि सुनहली, प्रगात शिरो के श्रक लिए चन्दन की दहली; भरे सुमन बिखरे श्रद्धत सित, धूप ऋर्थ नैवेद्य ऋपरिमित. तम में सब हांगे अन्तर्हित सबकी ऋर्वितकथा इसी लौ में पलने दो! पल के मनके फेर । पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया: साँसो की समाधि सा जीवन, मसि-सागर सा पंथ गया बन. हका मखर करण करण का स्पन्दन, इस ज्वाला में प्रारा-रूप फिर से ढलने दो! सक्सा है दिग्भान्त रात की मूच्छा गहरी, ग्राज पुजारी बने, ज्योति का यह लघु प्रहरी, जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर - त्राभा-जल, दूत साँभ का इसे प्रभाती तक चलने दो! पूछता क्यों शेष कितनी रात ? श्रमर सम्पुट में ढला तू, छू नखां की कान्ति चिर संकेत पर जिनके जला तू,

रिनग्ध सुधि जिनकी लिए कज्जल-दिशा में धँम चला तृ
परिधि बन घेरे तुमे ने उँगलियाँ श्रवदात!
फार गए खद्योत सारे.

तिमिर-वात्याचक

सब पिस गए श्रनमोल तारे,

बुक्त गई पवि के हृदय में काँप कर विद्युत्-शिखा रे!

साथ तेरा चाहती एकाकिनी बरसात!

व्यगमय ६ ।द्यातजन्वरा, प्रश्नमय हर कर्णा निटुर सा

पूछता परिचय, बसेग;

त्राज हो उत्तर सभी का ज्वालवाही श्वास तेरा छीजता है इधर तू उस ऋोर बढ़ता प्रात ! प्रस्तत ली की ऋारती ले, धूमलेखा स्वर्ण-ऋच्त

नील-कुमकुम वारती ले,

मूक प्राणो में व्यथा की स्नेह-उज्ज्वल भारती ले, मिल ऋरे बढ़ आ रहे यदि प्रलय कंकावात !

कौन भय की बात ?

## अनुक्रमणिका

| प्राणा क स्त्रान्तम पाहुन     | ••• | •••   | 88   |
|-------------------------------|-----|-------|------|
| त्र्याल कैसे उनको पाऊँ        | ••• | •••   | ४६   |
| प्रिय इन नयनों का स्रश्रु नीर | ••• | •••   | ४७   |
| धीरे धीरे उतर चितिज से        | ••• | •••   | 85   |
| पुलक पुलक उर, सिहर मिहर तन    | ••• | •••   | 38   |
| तुम्हें बाँध पाती सपने में    | ••• | •••   | ५०   |
| कौन तुम मेरे हृदय में         | ••• | •••   | પ્રશ |
| विरह का जलजात जीवन            | ••• | •••   | ५३   |
| बीन भी हूँ मैं तुम्हारी       | ••• | •••   | ዟሄ   |
| रूपिं तेरा धन-केश-पाश         | ••• | . ••• | પૂપૂ |
| तुम मुक्त में प्रिय           | ••• | •••   | ५६   |
| मधुर मधुर मेरे दीपक जल        | *** | •••   | ሂ덕   |
| मेरे हँसते ऋधर नहीं           | ••• | •••   | ६०   |
| कैसे सँदेश प्रिय पहुँचाती     | ••• | •••   | ६१   |
| टूट गया वह दर्पेण निर्मम      | ••• | •••   | ६३   |
| कमल-दल पर किरण-श्रंकित        | ••• | •••   | ६४   |
| मुस्काता संकेत भरा नभ         | ••• | ***   | ६५   |
| मत्ते नित लोचन मेरे हों       | ••• | ***   | ६६   |
| प्राणिपक प्रिय-नाम रे कह      | ••• | •••   | ६⊏   |
| लाये कौन संदेश नये घन         | ••• | ***   | ६९   |
| तुम सो जाश्रो मैं गाऊ         | ••• | ***   | 90   |
| तुम दुख बन इस पथ से ऋाना      | ••• | ***   | ७१   |
| जाग बेसुध जाग                 | ••• | •••   | ७२   |
| क्या पूजा क्या ऋर्चन रे       | *** | ***   | ७३   |
| प्रिय सान्ध्य गगन             | ••• | ***   | ७४   |
| रागभीनी तु सजनि               | ••• | •••   | હપ્ર |
| शूत्य मन्दिर में बन्ँगी       | ••• | •••   | ७६   |
|                               |     |       |      |

| श्रश्रु मेरे माँगने जब                | ••• | ••• | છછ         |
|---------------------------------------|-----|-----|------------|
| क्यों वह प्रिय ऋाता पार नहीं          | ••• | ••• | ७८         |
| क्यों मुक्ते प्रिय हों न बन्धन        | ••• | ••• | 50         |
| जाने किस जीवन की सुधि ले              | ••• | ••• | 52         |
| ष्रिय पथ के यह शूल                    | *** | ••• | <b>८</b> ३ |
| मेरी है पहेली बात                     | ••• | ••• | 58         |
| मेरा सजल मुख देख लेते                 | ••• | ••• | <b>८</b> ५ |
| विरह की घड़ियाँ हुई ऋलि               | ••• | ••• | <u>⊏</u> ७ |
| श्रलभ में शापमय वर हूँ                | ••• | ••• | 5          |
| मैं नीर भरी दुख की बदली               | ••• | ••• | 32         |
| चिर सजग श्राँखें उनींदी               | ••• | ••• | 60         |
| कीर का प्रिय श्राज पिञ्जर खेाल दो     | ••• | ••• | 83         |
| प्रिय चिरन्तन है सजनि                 | ••• | ••• | ६२         |
| सिल मैं हूँ श्रमर सुहाग भरी           | ••• | ••• | ६३         |
| सो रहा है विश्व                       | ••• | ••• | ४३         |
| है चिर महान्                          | *** | ••• | ध्य        |
| मैं सजग चिर साधना ले                  | ••• | ••• | ६६         |
| <b>त्र्रालि मैं क</b> ण कण को जान चली | ••• | ••• | <b>७</b> ३ |
| मोम सा तन घुल चुका                    | ••• | ••• | 33         |
| पथ मेरा निर्वाण बन गया                | ••• | ••• | १०१        |
| हुए शूल श्रज्त                        | ••• | ••• | १०२        |
| यह मन्दिर का दीप                      | ••• | ••• | १०३        |
| पूछता क्यों शेष कितनी रात ?           | ••• | ••• | १०४        |
|                                       |     |     |            |

PRESIDENT'S SECRETARIAT LIBRARY